| वीर         | सेवा मन्दिर |   |
|-------------|-------------|---|
|             | दिल्ली      |   |
|             |             |   |
|             | *           |   |
|             | 827         |   |
| क्रम संख्या | £yx         |   |
| काल न०      | मदन         | _ |
| बण्ड        |             |   |

# इन्नबतृताकी भारतयात्रा।

# चौदहवीं शताब्दीका भारत।

अनुवादक--श्री मदनगोपाल बी० ए० एल-एल० बी० सम्पादक-श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव।

प्रकाशक

भा काशी विद्यापीठ, बनारसे झावती।

्रमूख्य अजिस्त्रका २) १८८८ ( स्रजिस्त्रका २।%)

#### पाकथन

वर्षों को बात है, जब पुरातत्व-विभागकी एक रिपोर्ट पढ़ते समय बतूतासे मेरा सर्व-प्रथम परिचय हुआ था। उसी समय से मैं इसकी खोजमें था; परन्तु कुछ तो आलस्यवश और कुछ अन्य कार्यों में लग जानेके कारण, फिर बहुत दिन तक मैं इस पुस्तकको न देख सका। अब कोई तीन वर्ष हुए, यह पुस्तक भाग्य-वश मुभको मिल गई और इसमें तत्कालीन भारतीय-समाजका सुचार-चित्र अंकित देख मैंने हिन्दी-भाषा-भाषियोंको भी इसका रसास्वादन कराना उचित समका।

भारतीय इतिहासमें यह पुस्तक अत्यन्त महत्वकी सममी जाती है। सन् १८०९ से—जब इसका सर्व-प्रथम परिचय फ्रेंच-विद्वानों द्वारा सभ्य संसारको हुआ था—आजतक, जर्मन, अंग्रेजी आदि अन्य विदेशी भाषाओं में इस पुस्तक समूचे, अथवा स्थलविशेषों के बहुतसे अनुवाद होनेपर भी हमारे देशमें उर्दृको छोड़ अन्य किसी भाषामें इसका अनुवाद नहीं है। इस वड़ी कमीकी पूर्ति करनेके विचारसे ही मैंने यहाँ केवल भारत-अमण देनेका प्रयन्न किया है।

पुस्तककी मूल भाषा अरबीसे अनिमिन्न होनेके कारण, इस पुस्तकको मैंने अथसे लेकर इतितक अन्य अनुवादोंके आश्रय से ही लिखा है। इस विषयमें श्री मुहन्मद हुसैन तथा श्री मुहन्मद हयात-उल-इसन महोदयकी उर्दू-कृतियोंसे और गिन्ज महोदयके 'श्रंमेजी-श्रनुवाद'से यथेष्ट सहायता ली गई है। श्रावश्यकता-नुसार स्थान स्थान पर नोटोंको लाभदायक बनानेके विचारसे किनंगहमके 'प्राचीन भारतका भूगोल' (नवीन संस्करण) नामक प्रंथसे भी कई बातें उद्धृत की गई हैं। इस प्रकार पुस्तकको उपादेय तथा रोचक बनानेके लिये मैंने यथासंभव कोई बात उठा नहीं रखी। श्रपने इस प्रयासमें मैं कहांतक सफल हुश्रा हूँ, इसका निर्णय पाठकोंपर निर्भर है।

नगरों इत्यादिके सम्बन्धमें दिये हुए नोटोंमें मुमसे भूल होना संभव है। यदि विज्ञ पाठकोंने इस सम्बन्धमें मेरी कुछ सहायता की तो श्रगली श्राष्टितमें ब्रुटियाँ सुधार दी जावेंगी।

जहाँ तहाँ अरबी तथा फारसी अंशोंका अनुवाद कर देनेके कारण, श्रीजहीर आलम चिश्ती बी. ए. एल. एल. बी., श्रीमुहम्मद राशिद एम. ए. एल. एल. बी., श्रीबद्र इहीन, बी. ए. एल. एल. बी. श्रीवद्र इहीन, बी. ए. एल. एल. बी. श्रीर श्रीरघुनंदन किशोर बी. ए. एल. एल. बी. का, मैं अत्यन्त ही अनुगृहीत हूँ। इंडियन म्यूजियमके क्यूरेटर की कुपासे मु० तुग़लक्षका चित्र तथा श्रिय मित्र बाबू लक्ष्मीनारायणजी (वकील) की कुपासे पुस्तकके अन्य चित्र उपलब्ध हुए हैं, एवं चि० कृष्ण जीवन और श्री विनायकराव (गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ) ने अत्यन्त परिश्रमसे भारतका मानचित्र (गिष्जके अनुसार) तैयार किया, अतः ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। अन्तमें मैं प्रकाशक महोदयों को भी धन्यवाद देना आवश्यक सममता हूँ, क्योंकि उन्हींने पुस्तकको प्रकाशित कर मेरा परिश्रम सार्थक बनाया है।

मुरादाबाद, भाश्विन, शुक्छा २. संबत् १९८४ मद्नगोपाल

# विषय-सूची

विषय

वृष्ठ

### भूमिका

शुरूमें

#### पहला ऋध्याय—सिन्धुदेश

8

१ सिन्धुनद—२ डाकका प्रबन्ध—३ विदेशियोंका संस्कार—४ गेंडेका वृत्तान्त—५ जनानी (नगर)—६ सैव-स्तान (सैहवान)—७ लाहरी बन्दर— मकर (बक्खर?)— ६ ऊछा—१० मुलतान—११ भोजन-विधि

# दूसरा ऋध्याय – मुलतानमे दिल्लीकी यात्रा २६

१ श्रबोहर—२ भारतवर्षके फल—३ भारतके श्रनाज— ४ श्रवीबक्खर—५ श्रजोधन—६ सती-वृत्तान्त—७ सरस्वती— = हाँसी—६ मसऊदाबाद श्रीर पात्तम

## तीसरा अध्याय-दिल्ली

83

१ नगर श्रोर उसका प्राचीर—२ जामे मसजिद, लोहेकी लाट श्रोर मीनार—३ नगरके होज़—४ समाधियाँ— ५ विद्वान् श्रोर सदाचारी पुरुष

## चौथा अध्याय-दिल्लीका इतिहास

68

१ दिल्ली-विजय—२ सम्राट् शम्सउद्दीन अल्तमश— ३ सम्राट् रुक्नड्दीन—४ सम्राज्ञी रिज़या—५ सम्राट् नासिर-उद्दीन—६ सम्राट् ग्यासउद्दीन बलवन—७ सम्राट् मुश्रज्जउद्दीन कैकुबाद— इजलालउद्दीन फीरोज़—8 सम्राट् अलाउद्दीन मुहम्मदशाह—१० सम्राट् शहावउद्दीन—११ सम्राट् कुतुब-उद्दीन—१२ खुसरोखाँ—१३ सम्राट् गयासउद्दीन तुगलक

# पाँचवा ऋध्याय—स० तुग्रलकशाहका समय १०१

१ सम्राट्का स्वभाव-- राजभवनका द्वार-- ३ भेंट विधि श्रीर राज-दरबार---४ सम्राट्का दरवार---५ ईदकी नमाज़की सवारी (जलुस)-६ ईदका दरवार-७ यात्राकी समाप्ति पर सम्राट्की सवारी—द विशेष भोजन—१ साधारण भोजन-१० सम्राट्की दानशीलता-११ गाज़रूनके व्यापारी शहाबडदीनको दान-१२ शैल रुक्रुउद्दीनको दान-१३ तिर-मिज़-निवासी धर्मोपदेशकको दान-१४ अन्य दानोका वर्णन-१५ खलीफाके पुत्रका श्रागमन-१६ श्रमीर सैफउद्दीन-१७ वज़ीरकी पुत्रियोंका विवाह—१= सम्राटका न्याय श्रीर सत्कार-१६ नमाज़-२० शरश्रकी याक्षाश्रोंका पालन-२१ न्याय दरवार---२२ दुर्भिक्तमें जनताकी सहायता ब पालन-२३ वधाञ्चाएँ -२४ भातृवध-२५ शैख शहाबउद्दीन-का वध-२६ वर्मशास्त्रज्ञाता अफ़ीफ़उद्दीन काशानीका वध-२७ दो सिन्धु निवासी मौलवियोंका वध-२= शैल हूदका वध—२६ नाजउल झारफीनका वध—३० शैल हैदरीका वध-३१ तृगान श्रीर उसके भाताश्रोंका वध-३२ इब्ने मलिक उलतुजारका वध-३३ सम्राट्का दिल्ली नगरको उजाड़ करना

ब्रठाँ अध्याय—प्रसिद्ध घटनाएँ १७२

१ गयासउदीन बहादुर-भौरा—२ वहाउदीन गश्तास्पका विद्रोह—३ किशलुखाँका विद्रोह—४ हिमालय पर्वतमें सम्राट्-की सेना—५ शरीफ़ जलालउद्दीनका विद्रोह—६ श्रमीर हला- जोंका विद्रोह—9 सम्राट्की सेनामें महामारी—= मलिक होशंगका विद्रोह- १ संख्यव इब्राहीमका विद्रोह-१० सम्राट्-के प्रतिनिधिका तैलिंगानेमें विद्रोह—११ दुर्भिक्तके समय सम्राट्का गंगातट पर गमन-१२ बहराइचकी यात्रा-१३ सम्राट्का राजधानीमें आमा और अलीशाह वहरः का विद्रोह-१४ म्रमीरवस्तका भागना और पकड़ा जाना-१५ शाह अफ़गानका बिद्रोह—१६ गुजरातका विद्रोह— १७ मुक्बिल ग्रोर इब्रडल कोलमीका युद्ध--१= भारतमें दुर्भिक्ष

#### सातवाँ ऋध्याय—निज वृत्तान्त

१ राजभवनमें हमारा प्रवेश—२ राजमाताके भवनमें प्रवेश-३ राजभवनमें प्रवेश-४ मेरी पुत्रीका देहावसान और श्रंतिम संस्कार—५ सम्राट्के श्रागमनसे प्रथमकी ईदका वर्णन-६ सम्राट्का स्वागत-७ सम्राट्का राजधानी-प्रवेश-८ राज दरबारमें उपस्थिति - ६ सम्राट्का द्वितीय दान-१० महाजनोका तकाज़ा श्रीर सम्राट् द्वारा ऋग-परिशोधका त्रादेश—११ श्राखेटके लिए सम्राट्का बाहर जाना— १२ सम्राट्को एक ऊँटकी भेंट-१३ पुन दो ऊँटौकी भेंट श्रीर ऋण चुकानेकी श्राज्ञा—१४ सम्राट्का मश्रवर देशको प्रस्थान श्रीर मेरा राजधानीमें निवास-१५ मक्बरेका प्रबन्ध-१६ श्रमरोहेको यात्रा—१७ कतिपय मित्रोंको क्रपा—१= सम्राट्-के कैम्पर्मे गमन—१६ सम्राट्की श्रवसन्नता और मेरा वैराग्य

त्राठवाँ ऋध्याय-दिह्मीसे मालाचारकी यात्रा २६३

१ चीनकी यात्राकी तैयारी-- र तिलपत-- ३ बयाना--४ कोल-५ वजपुरा-६ काली नदी श्रोर कन्नीज-७ हम्रील, वज़ीरपुरा, वजालसा श्रोर मौरी—⊏ श्रलापुर—६ ग्वालियर— १० बरीन—११ योगो श्रीर डायन—१२ श्रमवारी श्रीर कच-राद—१३ चंदेरी—१४ धार—१५ उज्जैन—१६ दौलताबाद— १७ नदरवार—१= सागर—१६ खम्बायत—२० कावी श्रीर कृन्दहार

#### नवाँ ऋध्याय-पश्चिमीय तटपर पोतयात्रा ३०८

१ पोतारोहण—२ वैरम श्रौर क़ोक़ा—३ संदापुर— ध हनार—५ मालाबार—६ श्रबीसकर—७ मंजीर—= हेली— ६ जुरफ़त्तन—१० दहफ़त्तन—११ वुदपत्तन—१२ फ़न्दरीना— १३ कालीकट—१४ चीनके पोतोंका वर्णन—१५ पोतयात्रा श्रीर उसका विनाश—१६ कंजीगिरि श्रौर कोलम—१७ हनोर-को पुनः लौटना—१= सालियात

द्सवाँ अध्याय - कर्नाटक

388

१ मश्रवरकी यात्रा—२ मश्रवरके सम्राद्—३ पत्तन— ४ मतरा (मदुरा)—५ सामुद्रिक डाकुश्रों द्वारा लूटा जाना ज्यारहवाँ श्रध्याय—बंगाल ३५६

१ पदार्थोंकी सुलभता—२ सदगाँव—३ कामरू देश— ४ सुनार गाँव।

#### चित्रोंकी सृची

१ इझबत्ताका यात्रा- ५ कुब्बत-उल-इस्लाम
मार्ग श्रादिमें मसजिद तथा लोहे२ मु० तुग़लकशाहके सिक्के १२ की लाट ४६
३ गया० तुग़लकशाहकी ६ कुतुब मीनार ५०
समाधि तथा किला ४५ ७ मुह० तुग़लकके रंग४ पृथ्वीराजका मंदिर ४⊏ महलका एक दश्य ११५

# भूमिका

श्रीत् शमसुद्दीन तथा श्रन्य पूर्वीय देशों में शेल शमसुद्दीन कहलानेवाले, इतिहास-प्रसिद्ध यात्री 'इन्न-बत्ता' का वास्तविक नाम 'श्रब् श्रन्दुक्का मुहम्मद' था। 'इन्न-बत्ता' तो इसके कुलका नाम था, परंतु भाग्यसे श्रथवा श्रभाग्यसे श्रागे चलकर मंसारमें यही नाम सबसे श्रथिक प्रसिद्ध हुशा। यह जातिका शैल् था। इसका वंश संसारके इतिहासमें, सर्वप्रथम, साइरैनेसिया तथा मिश्रके सीमान्त प्रदेशोंमें, पर्य्यटक जातिके रूपमें प्रकट होनेवाली लवातकी वर्वर जातिके श्रन्तगंत था। परंतु इसके पुरखा कई पीढ़ियोंसे मोराको प्रदेशके टैंजियर नामक स्थानमें बस गये थे, श्रीर इसी नगरमें 'शिल श्रन्दुक्का' बिन (पुत्र) मुहम्मद बिन (पुत्र) इवाहीमके यहाँ २४ फ़रवरी १३०४ ई० को इसका जन्म हुश्रा।

इसके पिता क्या करते थे ? इसका बाल्यकाल किस प्रकार बीता ? इसने कहाँ तक शिल्ला पायी तथा किन किन विषयों का अध्ययन किया ? इन प्रक्तों के संबंधमें इसने कुछ भी नहीं लिखा है। केवल दिल्ली-सम्राट्के संमुख स्वयं इसीके कहे हुए वाक्यके आधारपर कि "हमारे घरानेमें तो केवल काज़ीका ही काम किया जाता है" और इसके अतिरिक्त यात्रा-विवरणमें दिये हुए इस कथनके कारण कि 'इसका एक बंधु स्पेन देशके रौन्दा नामक नगरमें काज़ी था', ऐसा अनुमान किया जाता है कि स्वदेशमें इसकी गणना मध्यम-

वर्गीय उच्च कुलोंमें की जाती होगी; और इसने कुलोचित साहित्य एवं धर्म-व्रंथोंका भी अवश्य ही अध्ययन किया होगा। इस पुस्तकमें दी हुई इसकी अरबी भाषाकी कविता तथा श्चन्य कवियोंके यत्र तत्र उद्घृत एक दो चरणोंसे प्रतीत होता है कि यह प्रकांड पंडित न था। परंतु इस संसार-यात्रामें स्थान स्थानपर मुसलमान सम्प्रदायके धर्माचार्यौ तथा साधु-महात्माओं के दर्शन करनेकी उत्कट अभिलाषासे इसकी धार्मिक प्रवृत्तियोंका भली भाँति परिचय मिल जाता है। इसी धर्मावेशके कारण इस नवयुवकने मातुःभूमि तथा माता पिताः का मोह छोड़ कर २२ वर्षको (जो सौर वर्षके अनुसार केवल २१ वर्ष ४ मास होती थी ) थोड़ीसी अवस्थामें ही, मका श्रादि सुदूर पवित्र स्थानौकी यात्रा करनेकी ठान ली श्रीर ७२५ हिजरीमें रजव मासकी दूसरी तिथि (१४ जून १३२५) को बृहस्पति वारके दिन यतिंकचित् धन लेकर ही संतुष्ट हो, उछाइ भरे हुए चित्तते, माता-पिताको रोते हुए छोड़कर, बिना किसी यात्री-निर्धन साधु तथा धनी व्यापारी-का साथ हुए, अकेला ही, सुदूर मका श्रीर मदीनाकी पवित्र यात्रा करने चल दिया।

स्पेन और मोराकोले लेकर सुदूर चीन पर्यंत—उत्तरीय अफीका तथा समस्त पूर्वीय पर्व मध्य पशियाके प्रदेशोंने इस समय तक मुसलमान धर्म श्रंगीकार कर लिया थाः केवल लंका और भारत ही इसके अपवाद थे, परन्तु यहाँ (अर्थात् भारतमें) भी अधिकांश भागमें मुसलमान ही सब्ब्रुन्द शासक बने हुए थे। मका तथा मदीनाकी अपने जीवनमें कमसे कम एक बार यात्रा करना प्रत्येक सामध्ये- वाले मुसलानका धर्म होनेके कारण इन सुदूरस्थ देशोंकी

जनताको देशादन करनेके लिए एक तो वैसे ही धार्मिक प्रोत्साहन मिलता था, दूसरे, उस समय, धनी तथा निर्धन, प्रत्येक वर्गके मुसलमानोंको धार्मिक कृत्यमें सहायता देनेके लिए देश देशमें जुदी जुदी संस्थाएँ बनी हुई थीं, जो यात्रियों-के लिए प्रत्येक पड़ावपर अतिथिशाला, सराय तथा मठ आदिमें भोजनादिका, धर्मात्माओं द्वारा दिये हुए दान-द्रव्यसे, उचित प्रवन्ध करती थीं: और कहीं कहीं पर तो चोर- हाकुओं इत्यादिसे रज्ञा करनेके लिए साधु-संतोंके साथ सशक्ष सैनिक तक कर दिये जाते थे। इन सब सुविधाओं के कारण, तत्कालीन मुसलमान जनता 'एक पंथ दो काज' वाली कहावतको माना चरितार्थ करनेके लिए ही पुण्यके साथ साथ देशादनका आनंद भी लुटती थीं, और प्रत्येक पड़ावपर उत्तरोत्तर बढ़नेवाले यात्रियोंके समूहके समूह देश देशसे एकव हांकर पवित्र मका और मदीनाकी यात्रा करने चत्र देते थे।

इस धार्मिक हेतुके अतिरिक्त, मध्ययुगमें पशिया, अफ्रीक़ा तथा यूरोपके मध्य स्थल-मार्ग द्वारा व्यापार होने के कारण, तत्कालीन संसारके राजमार्गोपर कुछ एक सुविधाओं के साथ चहलपहल भी बनी रहती थी और सभ्य संसारके अधिक भागपर मुसलमानीका आधिपत्य होनेके कारण देशों-का समस्त व्यापार भी प्रायः मुसलमान व्यापारियों के ही हाथों में था। वर्त्तमान कालकी अपेता यह सब सुविधाएँ नगण्य होने पर भी, उस समयकी परिस्थिति एवं अराजकता-को देखते हुर कहना पड़ता है कि इन व्यापारियों द्वारा भी अकेले दुकेले मुसलमान यात्रियोंको धार्मिक आतु-भावके कारण, अवश्य ही यथेष्ट सहायता मिलती होगी। हाँ, तो इन्हीं मध्ययुगीय राजमार्गे द्वारा बत्ताने भी अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की थी। घरसे कुछ दूर पथ्यत अकेले चलनेके पश्चात् तिलिमसान (तैलेमसेन) नामक नगरसे कुछ ही आगे इसका और ट्यूनिसके दो राज-दूनोंका साथ होगया, परंतु यह स्थायी न था और कुछ ही पड़ाव चलने पर उनमेंसे एकका देहान्त हो जानेके कारण, यह ट्यूनिसके व्यापारियोंके सांथ हो लिया और फिर अल-जीरिया, ट्यूनिस होते हुए समुद्रके किनारे किनारे स्सा और स्फाव स आदि नगरोंकी राहसे ५ अप्रैल १३२६ ई० को एलेक्ज़ेंड्या' जा पहुँचा।

इस नगरमें आनेसे पहिले बत्ताका विचार केवल हज करनेका ही था; परंतु यहाँके प्रसिद्ध साधु बुरहान-उद्दीन तथा

<sup>(</sup>१) बत्ताके कथनानुसार यह नगर उस समय संसारके चार सर्वोत्तम बंदर-स्थानों में से था। अन्य तीन बंदरों में कोलम ( दिनलीन ) और कालीकट तो भारतमें थे, तीसरा जैत्न चीनमें था। एलैक्ज़ेंड्रिया उस समय एक अत्यंत सुंदर नगर समझा जाता था। इसके चारो ओर एकी दीनार बनी हुई थी और उसमें चार सुंदर द्वार लगे हुए थे। बत्ताके आगमनके समय जहाज़ोंको पथप्रदर्शन करनेके लिए नगरसे तीन मीळकी सूरीपर एक अत्यंत ऊँचा प्रकाशस्तम्म ( लाइट हाउस ) भी यहाँ बना हुआ था, जो इसके यात्रासे लीटने तक (७५० हिजरी = १३४९ ई० गं) सउप्णंतया नए-अष्ट हो खुका था। नगरके बाहर प्रसिद्ध रोमन शासक पौन्पीके स्तूप देखकर बत्ताको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ था। ( कहा जाता है कि यह स्मारक प्राचीन सैशिपयम ( मिश्रके देवताके मंदिर ) के स्थानपर बनाया गया था। स्मरण रखनेकी बात है कि एखेक्ज़ेंड्रिया ही एक ऐसा नगर है जिहाँ बत्ताके नामसे एक मुहल्लेका नाम देकर इस प्रसिद्ध अरबयात्रीको सम्मानित किया गया है।

महात्मा शैल्र उल मुरशिदीके दर्शन करने पर इसके विचार सर्वथा पलट गये। प्रथम साधुने तो इससे भविष्य द्वाणी की थी कि त् बहुत लंबी यात्रा करेगा और मेरे माईसे चोनमें तेरी मुलाकात भी होगी। दूसरेने इसको एक खप्नका आशय समकाते हुए यह कहा था कि मकाको यात्राके उप-रांत 'यमन', ईराक ओर तुर्कों के देशमें होता हुआ त् भारत पहुँचेगा और वहाँपर बनमें संकट पड़ने पर मेरा माई दिल-शाद तेरी सहायता कर सब दुःल दूर करेगा। संतोंकी बाणीने वत्तापर ऐसा जादूकासा प्रभाव डाला कि भ्रमण करनेकी सुन आकांकाएँ उसके हृहयमें सहसा प्रबुद्ध होगयीं और यदा कहा विपत्ति आपड़ने, तथा अन्य साधु-महात्माओं-के दर्शन करने पर संसारसे विरक्ति उत्पन्न होने पर भी वह सदैव उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। शिलोंसे बिहा होकर बत्ता हजकी सीधी राह छोड़ काहिरा' की ओर चल दिया और

<sup>(</sup>१) नगरों की माना तुल्य यह अत्यंत प्राचीन नगरी संसारप्रसिद्ध फ़ैराओह (फ़राऊन) उपाधिधारी सम्राटों को राजधानी थी। इसके
असंख्य सुंदर भवन, तथा हाट-बाटको देखकर बत्ना आश्चयं विकत हो
गया। कहते हैं कि बत्नाके अमगके समय यहाँ रर पखालों में ऊंटोंपर पानी लादनेवाले सक्का लगभग बारह हजार थे, गदहे तथा खबरवाले
मजदूर २० हजारकी संख्यामें थे और सम्राट् तथा उसकी प्रजाकी
२६००० नावों द्वारा नोल नदीमें ज्यापार हाता था। पाठकों को इस जगहकी जनसंख्याका इन बातोंसे अवत्य ही कुछ आभास हो जायगा।
वास्तवमें यह नगर तब अत्यंत ही समृद्धिशाली था। इटलीके यान्नी
फ़ैस्कोवाल्डीके कथनानुसार, जो १२८४ में यहाँ आया था, महामारी
फैलनेके उपरांत भी कगभग एक लाख व्यक्ति नगरमें भोतर गुंजाइश न
होनेसे रात्रिको नगरके बाहर सोते थे। बत्नाके समग्रमें यहाँ रर उमरको

वहाँसे लोटकर फिर उत्तरीय मिश्रमें होता हुआ दमिश्कके व्यापारियोंके साथ सीरिया और पैलेस्टाइनमें गृज़ा, हैजेन (हज़रत प्रज्ञाहम-इज्ञाहीम-का नगर), पिचत्र जैरुसैलेम', टायर, त्रिपोली, पण्टिओक और लताकिया ऋदि नगरोंकी सैर कर

बनवायी हुई अत्यंत ही प्रसिद्ध ससजिद थी और असंख्य सदरसे वर्तमान थे। इनके अतिरिक्त रोगियों के लिए अमूख्य औपध आदिसे पूरित एक औषधाख्य तथा साधु-संतों के पोषणार्थ सठ भी यहाँ के दर्शनीय पदार्थों में थे। औषधाख्य से एक सहस्त दीनार प्रति दिन व्यय किये जाते थे और मठों में विद्वान् साधु-संतों द्वारा पृथक् पृथक् संप्रदायों की विधिक अनुसार गुप्त विषयों की शिक्षा दी जाती थी।

(१) वह नगर है जहाँ ईसामसीहको सूली (कास ) पर बहायह गया था। मका और महीनाके पश्चात यह नगर भी मुसलमानोंकी दृष्टिमें अन्य कारणोंके अतिरिक्त इस हेत्से पवित्र माना जाता है कि यहींसे अपनी जीवितावस्थामें मुहम्मद साहब-मकामें रहते हुए भी-बुर्राकृ नामक धोदेपर चढ़कर स्वर्गकी सैर करने गये थे। वह स्थान, जहाँसे यह यात्रा हुई थी, मस्जिद 'अल अकस' के नामसे प्रसिद्ध है। बतुताने इसकी कारीगरीकी वड़ी प्रशंसा की है। वह कहता है कि उसके चार द्वार हैं और चारोंकी सीढियां तथा अंदरका फर्म सब स्फटिकका बना हुआ है। अधिक भागमें सुवर्ण लगा होनेके कारण दृष्टि चौथिया जाती है। इसी मसजिदके गुंबरके नीचे मध्यमें रखी हुई उस शिलाके भी बतुताने दर्शन किये थे जिसपर चटकर हजरत खर्गको गये थे। इसके अतिरिक्त ईसाकी माता मेरीकी कब तथा स्वयं उनके प्राणान्त होनेका स्थान भी दर्शनीय समझा जाता है। ईसाई यात्रियोंको नगर-प्रवेश करने पर मुसलमान शासकोंको कर देना पहता था। १९१५ के महासमरके उपरांत संधि होजाने पर यह नगर अंग्रेजोंके अधीन होगया है और यहाँपर यहदी बसाये जा रहे हैं।

श्रीर साधु-महात्माश्रोंके वर्शनसे तृप्त हो ७२६ हिजरीमें रम-ज़ान मासकी ६ वीं तिथिको (६ वीं श्रगस्त १३२६) वृहस्पति-वारके दिन विमिश्क रजा पहुंचा।

(१) मध्ययुगमें 'पूर्वकी रानी' कहळानेवाळा यह नगर वास्तव-में अद्वितीय था । बतुनाके कथनानुसार, नगरकी उस शोभाका वर्णन बरना लेखनीके बसको बात न थी। यहाँपर उमैच्या वंशके प्रसिद्ध ख़लीका वलोद प्रथम ( ७०%-७१५ हिजरी ) की बनवायी हुई मसजिद भी वास्तवमें अद्वितीय थी । मुस्कमानोंके आगमनसे पूर्व इस स्थानपर गिरजा बना हुआ था; फिर मुसळमान आक्रमणकारियोंने दो ओरसे आक-मण कर इस गिरजेके आधे आधे भागवर कबजा जा जमाया, परनेत उनका एक सेनापति तलवारके बलसे घुसा था और दूसरा शांतिके साथ, अतएव उस समय आधे भाग पर ही अधिकार करना उचित समझा गया और वहाँपर मस्तिद् बनवा दी गयी। तदनंतर जब स्थानकी कमीके कारण मसजिद बदवानेका उपक्रम हुआ तो ईसाइयोंके रूपया न लेने पर दुसरा आधा भाग भी बक्रपूर्वक छीन किया गया और ऐसी सन्दर एवं भव्य मसजिद बनवायी गयी कि संसारमें इसकी उपमा मिलनी कठिन थी । इसके चार द्वारके चारो ओर हीग माणिक आदि बहुमूल्य वस्तुओंकी वृकानें चौपड़के बाज़ारों में बनी हुई थीं और वहाँपर स्फटिकके बने हुए कुँडोंमें फब्बारे चला करते थे। संसार-प्रसिद्ध जल-घटिका भी, जो दिन-रात समय बताया करती थी. इसी मसजिदमें कगी हुई थी और बतूता-ने भी स्वयं उसको देखा था । कुरान शरीफके दियाज पंडित भी तब यहाँवर रहकर सहस्रों विद्यार्थियों को धर्मशास्त्र तथा अन्य विषयोंकी शिक्षा दे देकर मुसल्किम-संसारमें भेजते थे। "मुसाके पद-चिन्ह" भी नगरके दर्शनीय स्थानोंमें हैं । बतुनाके समय यहाँपर मठ तथा अन्य धार्मिक संस्थाएँ भी असंस्य थीं और उनसे भारति भारतिकी सहायता मसलमानोंको मिलती थी-यदि कोई संस्था महाकी यात्राका अपय देती

कुछ दिन पर्च्यन्त यहाँकी सैर कर बतुता शब्वाल मासकी प्रथम तिथिको (१ सितंबर १३२६ ई०) हजाज़ जानेवाले यात्रियोंके समृहके साथ बसरा होता हुआ पहले मदीने पहुँचा श्रीर हजरत तथा उनके साथी श्रव बकर श्रीर उमरकी कब्रों-के दर्शन कर चार दिनके बाद राहके अन्य पवित्र स्थानीको देखता हुआ मका गया श्रीर पवित्र 'काबा' के दर्शन किये। इसी नगरके एक प्रसिद्ध मठमें अपने पिताके मित्र एक श्रत्यंत विद्वान् साधुसे बतुनाकी मुलाकात हुई। नगरके श्चन्य साधु-संतों तथा विद्वानोंके दर्शन करनेके उपरांत वह १७ नवंबरको यहाँसे ईराको यात्रियोंके साथ बगदादकी श्रोर चल दिया, श्रीर एक पुरुपके परामर्शसे ईराक-उल-श्रज्म श्रीर ईराक-उत्त-श्ररवकी सेर करनेकी इच्छासे नज़फ कर्वला, इसकहान तथा शीराज़ (जहाँ शेख सादीकी कत्र है ) देखता हुआ बगुदाद आया । वहाँके सुलतानका श्रातिथ्य स्त्रीकार कर कुछ दिनका विश्राम लेनेके बाद वह पुनः मकाकी श्रोर गया; राहमें। कुका नामक स्थानसे ही उसको पेसा श्रतिसार हुत्रा कि मका तक दशा न सुधरी, परन्तु उस वीरने फिर भी हिम्मत न हारी और रुग्णावस्थामें ही काबाकी परिक्रमा कर पुनः मदीना पहुँचा। वहाँ जाकर चंगा होने पर वह फिर मकाको लौटा।

थी तो कोई निर्धनों की बालिकाओं के विवाहका समस्त न्यय ही अपने पाससे उठाती थी; यहाँ तक कि कोई कोई तो स्वामीकी कोधानिमें पड़नेसे दासको बचाने के लिए उसके हाथसे कोई चोज़ टूट जाने पर वैसी ही नयी वस्तु स्वयं मोछ लेकर स्वामीको दे देती थीं। अत्यंत वैभवसंपन्न होनेके कारण नगर निवासी एकसे एक बढ़का मकान, मसजिद तथा मठ और समाधि बनवाते थे और विदेशी यान्नियों का खूब संस्कार करते थे। ्र इसके पश्चात् श्रगले तीन वर्ष पर्यंत मक्कामें ही रहकर बत्ताने घुरंधर पंडितोंसे दर्शन श्रौर श्रध्यात्म-विद्याकी शिल्ला-प्रहण की। गिष्त महोदयके कथनानुसार यह भी संभव है कि भारत-सम्राद्की विदेशियोंके प्रति दानशीलताका समाचार सुन, वहाँपर श्रच्छा पद पानेकी इच्छासे ही इसने इस प्रकार इसलामी धर्म-तत्वांके समभावा कष्ट-साध्य प्रयत्न किया हो।

जो हो, धर्मज्ञान प्राप्त करनेके अनंतर, बहुत से अनुपाधियोंके साथ बतृताने पूर्व-श्रक्षोकाको यात्रा की, श्रीर वहाँसे लौट कर पुनः एक बार मकाकं दर्शन कर भारत जानेके निश्चयसे जहाको गया भी परन्तु वहाँपर भारत जानेवाला जहाज उस समय न होनेके कारण इसने विवश हा स्थल-मार्ग द्वारा ही जानेकी उहरायी, श्रीर बद्दतसे घोडे श्रादि ठाउके सामानसे सुसज्जित होकर (जिनकी संख्या त्रीर फिहरिस्त उसने जनताके चित्तमें श्रविश्वास उत्पन्न होनेके भयसे नहीं बतायी ) श्रत्यंत धर्मबृद्ध एवं परिम्नमणुकारी सुलंब्रम ब्यक्तिकी हैसियतसे प्रिया माइनरके धार्मिक संघोकी अभ्यर्थना, और कृष्ण-सागरके मंगोल-जातीय 'खानी' का श्रातिथ्य स्वीकार करता हुआ यह सुत्रसिद्ध अकृरोकन (अक्रीका-निवासी) सुत्रवसर पा तहेशीय रानीके साथ कुस्तुनतुनियाँ देख, कास्पियन-समुद्र, मध्य एशिया तथा खुरासानकी उपत्यकाकी राह नैशा-पुर देल, हिन्दुकुश (जो बतूनाके कथनानुसार शीताधिक्य-के कारण हिन्दुओं की मृत्यु हो जानेसे इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था) श्रीर हिरात पार कर काबुल गया, श्रीर वहाँ से करमाश होता हुआ कुर्रम घाडीमें होकर ७३४ हि॰ में मुहर्रम उल हरामकी पहली तारी लको सिन्धुनदके किनारे भारतकी सीमापर श्रागया।

कहना न होगा कि भारत सम्राट्ने भी इसका श्राशातीत श्रादर-सत्कार किया, श्रीर दिल्लीमें काज़ीके पदपर बारह सी दीनारपर प्रतिष्ठित कर भृत-पूर्व सम्राट् कुतुब-उद्दीन खिलजी-के 'धर्मादाय' का प्रबन्ध भी इसके सुपूर्व कर दिया। तत्पश्चात् लगभग नौ वर्ष तक 'बत्ता' दिल्लीमें ही रहा; श्रीर हम उसको कभी तो राजकार्य-सम्पादन करते हुए और कभी सम्राटके साथ प्रांत प्रांतमें घुमते हुए देखते हैं। यह सब कुछ होने पर भी भारतके इतिहासमें इसकी कोई विशेष प्रसिद्धि न हुई श्रीर श्रन्य राज-सेवकोंके समुहमें इसका अस्तित्व पूर्णतया विलीन हो गया। परंतु इस सुदीर्घ कालमें यह विचित्र पुरुष, यहाँकी प्रत्येक राजकीय घटना और जुदातिजुद लौकिक व्यवहारको श्रवसर पाते ही श्रत्यंत ध्यान-पूर्वक अपने स्मृति-क्षेत्रमें मंचित कर रहा था श्रीर शायद अपने रोजनामचेमें भी लिखता जाता था। भारतसे लौटने पर यह सब सामग्री मध्यकालीन राज-दर्बारके वर्णनमें इस प्रकार व्यवहृत की गयी कि उसको पढ़कर हम चिकतसे रह जाते हैं। भारतके समृद्धिशाली सम्राट् तथा उनके शानदार दर्बारी उस समय यह क्या जानते थे कि छुः शताब्दी पश्चात् संसारमें उनका यश रूपी सुवर्ण मुकहस्त हो द्रव्य लुटानेवाले इस नगण्य, पश्चिमीय काज़ीके ही स्मृति-नोटोंकी कसोटीपर कसा जायगा।

फिर श्रंतमें, दिल्लीकी च्रामें विनष्ट होनेवाली, श्रस्थायी संपदाकी भाँति श्रन्य पुरुषोंकी तरह बत्तापर भी, सम्राट्की कोप-दृष्टि हुई, और उसके कारण शायद इसके जीवनका हो अंत हो जाता, परंतु भाग्यने इसको यहाँ भी सहारा ही दिया; और संसारसे विरक्त हो यतियोंकी भाँति जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देनेके कारण ही शायद सम्राट्ने इसकी प्रगाढ़ राज-भक्ति और ईमानदारीपर विश्वास कर पुनः इसपर दया-दृष्टि की । जो हो, अनुप्रह होनेके कुछ काल पश्चात् ही मुहम्मद् तुगलकने इसको अत्यंत सम्मान-पूर्वेक अपना राजदृत बना उपहार एवं रक्षादिक अमृत्य धन देकर दलबल सहित चीन-सम्राटकी सेवामें भेजा और तद-नुसार नित्य नवीन देशोंको देखनेके लिए उत्सुक रहनेवाले इस विचित्र पुरुषने ७४३ हिजरीके सफ़र मासमें चीन देश जानेके लिए दिल्लीसे प्रस्थान कर दिया। श्रलीगढ़, कन्नीज, चंदेरी, दौलताबाद, श्रीर खम्बातकी सीर कर जहाजमें सवार हो तटस्थ नगरोंकी सैर करता हुन्ना कालीकट पहुँचाः परंतु वहाँसे प्रस्थान करनेके समय सम्राट्का समस्त श्रमूल्य ,उपहार और इसके श्रनुयायी श्रन्य राजसेवक भी जहाज़ टूट जानेके कारण चिनष्ट हो गये, केवल शरीरपर धारण किए हुए वस्त्र और 'जां नमाज़' ही 'शैख' के पास शेष रह गयी।

इस बेढब दशामें दिल्लीको लौटने पर सम्राट्का पुनः कोपभाजन हो मृत्युके मुखमें जानेकी आशंका होनेके कारण, बत्ताने भारतीय समुद्र-तटके नगरोंमें कुछ कालतक इधर उधर घूमने फिरनेके पश्चात मालद्वीप जाना ही निश्चय किया। वहाँ पहुँच कर काज़ीके पद्मर प्रतिष्ठित हो इसने प्रेमोद्यानकी सैर कर १६ मास पर्यंत खूबही आनन्द लूटा, परंतु धार्मिक आदेशोंपर अधिक बल देनेके कारण जनताका चित्त खुब्ध होता देखकर अंतमें वहाँसे भी यह चलनेके लिए विवश हो गया और चित्तमें दबी हुई वही पुरानी धार्मिक प्रवृत्ति पुनः प्रवल हो जानेके कारण यह सरनदीप (स्वणं-द्वीप-'लंका) के तुंग पर्वत शिखरपर बने हुए 'हज़रत आदमके पद-चिन्हों को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। फिर वहाँ की यात्रा समाप्त कर भारतके कारोमंडल तटके कुछ प्रसिद्ध नगरों को देख चीन जाने का निश्चय कर पुनः माल-द्वीप चला गया और वहाँ से ४३ दिनकी यात्रा के पश्चात् बंगालमें जाकर प्रसिद्ध महात्मा शैंख जजाउद्दीन तबरेज़ी के (श्रासाम प्रांतमें) दर्शन कर मुसलमानों के एक जहाज़ में बैंठ श्रराकान, सुमात्रा, जावा (मूलजावा—यहां पर भी इस समय हिन्दू राजा राज्य करते थे) की राह—जिसका बहुत प्रयत्न करने पर भी बत्ता के टीकाकार श्रमी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सके हैं—चीनके जैजूम नामक बंदर-स्थानमें (इसका वास्तविक नाम शायद कुछ और ही था)—जहाँ के

(१) लंकामें इस समय हिन्दू राजा राज्य करते थे, परतु हज़ात आदम और हव्याके पदिवन्हों के कारण मुसलमान यात्री भी यहाँ अधिक संख्यामें आते रहते थे। बत्ताके समयमें लंका तथा चीन दोनों ही देशों में शब-दाह किया जाता था। यहाँ पर देवन देश नाम ह एक स्थान में विष्णुका एक अध्य मंदिर भी था जिसको पुर्तगाल-निवासियोंने १५८७ में पूर्णतः विश्वस्तकर दाला। बत्ताकं कथनानुसार भगनान् विष्णुकी मनुष्याकार मूर्ति सुवर्णकी बनी हुई थी और नेत्रोंके स्थान में उसमें नीलम जड़े हुए थे। एक सहस्त बाह्यण मूर्तिकी पूजा करने के लिए नियत थे और लगभा ५०० स्त्रियां उसके संमुख दिनशत अजनकार्तन करती रहती थीं। नगरकी समस्त आय इसी मंदिरको अधित कर दी जाती थी, और प्रस्थेक यात्रीको यहाँ भोजन इत्यादि मिलता था। लंकामें तब गोज्या न होता था और किसीके ऐसा करने पर बत्नाके कथनानुसार उस पार्णका था तो उसी प्रकार बाद कर दिया जाता था या उसको गी के चर्मसे छपेटकर अपनिमें मस्म कर दिया जाता था।

कपड़ेके नामपर साटन नामक कपड़ा श्रव बनने लगा है— पहुँच गया।

इस यात्रामें बतुताने ऋपनेको सर्वत्र ही दिल्ली-सम्राटका राजदूत प्रसिद्ध किया था और कितने आश्चर्यकी बात है कि पासमें कोई उपहार तथा अन्य प्रमाण-पत्र न होते हुए भी किसीके चित्तमें इसकी श्रोरसे तनिकसा भी संदेह न हुआ। यही नहीं प्रत्युत धार्मिक तत्वोंकी जानकारी होनेके कारण, समस्त ज्ञात संसारका परिभ्रमण करनेवाले इस विचित्र पुरुष-का सर्वत्र आदर व सम्मान भी किया गया और राजदृत होने-के कारण, प्रत्येक नगरमें राज्यकी स्रोरसे इसकी खुब अभ्य-र्थना भी की गयी, परन्तु वहाँकी राजधानी 'खान बालक'— (पैकिन) में जाने पर, सम्राट्की श्रतुपस्थितिके कारण यह उनके दर्शन न कर सका श्रीर वहाँसे लीट जैतृनसे जहाज़ द्वारा सुमात्रा आदि होता हुआ पुनः मालावारमें आगया, परंतु दिक्षीके मायावी, विश्वासघातक श्रीर श्रसार बैभवका दोबारा उपभोग करनेकी इच्छा न होनेके कारण बत्ता श्रव पश्चिमकी ओर ही चल दिया और १३४= ई० में सुप्रसिद्ध महामारीके प्रारंभ होने पर हम उसको शीराज, श्रस्फहान, बसरा तथा बगुदादकी सैर करनेके उपरांत सीरियामें घुमते देखते हैं। भविष्यके लिए कोई कार्यक्रम स्थिर न होने पर भी इसने अब अंतिम बार मकाकी एक और यात्रा की श्रीर वहाँसे किसी श्रहात कारणवश, जो विवरणमें स्पष्ट-तया नहीं लिखा गया है, मोराकोके अत्यंत वैभवशाली सल-तानोंकी सेवामें फैज़ (फास) नगरमें ७५० हि॰ में जा उप-स्थित हुआ। हाँ, एक वर्णन योग्य वात जो रह गयी है वह यह है कि स्वदेश पहुँचनेसे प्रथम इसको यह सूचना मिल खुकी थी कि इसके पिताका पंद्रह वर्ष तथा माताका लोट श्रानेसे कुछ ही दिन पहिले स्वर्गवास होगया था।

समस्त मुसलिम जगतुमें केवल दो देश ही अब और शेष रह गये थे जिनको इसने न देखा था। वह थे 'श्रन्दे तुसिया' श्रीर नाइजर नदीपर बसा हुआ 'नीश्रो-देश'। उनके दर्शन करनेकी लालसाको भला ऐसा पुरुष किस प्रकार संब-रण कर सकता था। तीन वर्ष पर्व्यन्त उनकी भी इसने खुब सैर की छोर फिर ७५५ हि० में वहाँसे लौट कर घर आया। लगभग ३० वर्षकी इस लंबी यात्राके पश्चात् स्वरेश आने पर जब इसने देश देशका हाल बताना प्रारंभ किया तो जनसाधारणने उनपर श्रविश्वास सा किया जैसा कि सम-सामयिक इतिहासकारोंके लेखींसे प्रकट होता है। परन्तु सुलतान श्रवृ इनाँके प्रधान वज़ीर द्वारा खुब समर्थन होनेके कारण, सेकेटरी इब्न-जजीको आदेश दिया गया कि वह बतुताके, स्मरण-शक्ति द्वारा-समस्त-यात्रा-विवरण बताने पर त्तिपिबद्ध करता जाय। सम्राट्के इस श्रानुत्रहके कारण ही महान् अरव यात्रीका यह विचित्र एवं सुरम्य यात्राविवरण वर्त्तमान रूपमें इस समय उपलब्ध हो सका है। सुलतानने फिर इसको सम्मानके साथ काज़ीके पद्पर प्रतिष्ठित कर दिया और अंतमें ७३ वर्षकी अवस्थामें बतूताने (१३७९-७८ **ई**० में ) स्वदेशमें ही अत्यंत सुखसे प्राण त्यागे।

मध्य कालीन मुसलमानोंके समस्त राज्यों और विधिमियों-के देश देशकी इस प्रकार सैर करनेवाला, सबसे प्रथम और अंतिम यात्री बत्ता ही था। श्री यूल महोदयके अनुमानसे इसकी यात्राका विस्तार न्यूनातिनून हिसाबसे ७५००० मील होता है। उस भयानक समयमें—जिसको हम अब अन्धकार

युग कह कर पुकारते हैं-इतनी सुदीर्घ यात्रा करना अत्यन्त ही दुःसाध्य कार्य था श्रीर वास्तवमें स्टीम एंजिनके श्राविष्कार-से पहिले इससे लंबी तो क्या, इतनी यात्रा करनेवाला भी कोई अन्य पुरुष समस्त मानव इतिहासमें दृष्टिगोचर नहीं होता। इस यात्राका ध्येय प्रारंभमें धार्मिक होने पर भी वास्तवमें बहुत करके मनोरंजन ही था; इतिहास लिखने श्रथवा उसकी सामग्री एकत्र करनेकी इच्छासे बतुताने यह कष्ट स्प्रोकार नहीं किया था। बहुत संभव है कि स्थान स्थानके मनाहर दृश्यों और महत्वपूर्ण तथा उपयोगी बातोंके नोड उसने उसी समय ले लिये ही परन्त यात्रा विवरणमें केवल एक बार बुख़ारा नगरमें प्रसिद्ध विद्वानीकी समाधि-पर लगे हुए शिला लेखों ती नकल उतारनेका ही उल्लेख त्राता है और फिर यह सामग्री भी भारतीय समुद्री डाकुश्रोंने उससे छोन ली थी। इसके इस प्रकार नष्ट हो जाने पर फिर यदि मोराको सुलतान अपने अनुब्रहसे यह समस्त यात्रा-विवरण लेखबद्ध न कराते तो समस्त संसार नहीं तो कमसे कम भारतवासी श्रवश्य इस श्रमूख्य सामग्रीसे सदाके लिए वंचित हो जाते। फिर इस देशकी इतिहास रूपी श्यंखलाकी इस कड़ीका पुनः ठीक ठीक बनाना असंभव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य हो जाता।

यह ठीक है कि यात्राकी समाप्ति पर केवल स्मृतिसे ही इस विवरणकी प्रत्येक घटना लिपिबद्ध करानेके कारण, इसमें ऋशुद्धियाँ भी हो गयी हैं। कहीं पर यदि नगरोंके कम उलट गये हैं या उनके नामोद्यार भ्रष्ट रूपसे लिख दिये गये हैं तो कहीं दश्योंके वर्णनमें भी भ्रम सा हुआ दीखता है ( उदाहरणार्थ अबोहरको ही मुलतान और पाकपट्टनके बीच- में लिख दिया गया है परन्तु वह वास्तवमें पाक पट्टन श्रार विक्षीके बीचमें हैं: और कुतुब मीनारकी सीढियाँ इतनी चौडी बतायी हैं कि हाथी चढ़ जाय, जो वास्तवमें यथार्थ नहीं है ) इसी प्रकार प्राचीन ऐतिहासिक घटनाश्रोमें भी-उनके विश्वस्त सूत्रपर अवलंबित होते हुए भी, जनश्रुतिके श्राधार-पर लिखी जानेके कारण, त्रुटियाँ रह गयी हैं। श्रीर ऐसा होना स्वाभाविक भी है। बड़े बड़े ऐतिहासिक ग्रंथोंतकमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, परन्तु आश्चर्यकी बात तो यह हैं कि श्रमंख्य नगरों तथा पुरुषोंके नामोंका उल्लेख होने पर भी इस वृहत्कथामें अशुद्धियोंकी मात्रा इतनी न्यन क्यों है। इसमें वर्णित कथाको अन्य समसामयिक तथा प्रामाणिक प्रन्थोंसे मिलान करने पर सभ्य संसारने इस वृत्तांतको प्रधान रूपसे ठीक ही पाया। श्रीर प्रत्येक घटना तथा विवरणको छानबीन करनेके पश्चात सत्य समभ कर ग्रुद्ध मतिसे उल्लेख करनेके कारण (जो गुण मध्यकालीन लेखकोंमें कुछ कम दृष्टिगोचर होता है) वर्त्तमान कालीन विद्वान बत्ताको आदरको दृष्टिसे देखते हैं।

बत्ताके श्रागमनके समय दिल्लीमें तुगलक वंशीय सम्राट् इतिहास-प्रसिद्ध मुहम्मद तुगलकका राज्य था। सिंधुनदसे लेकर पूर्वमें बङ्गाल पर्यंत, और हिमाचलसे लेकर दिल्लामें कर्नाटक (कारोमंडलतट) पर्यंत, काश्मीर, पूर्व श्रासाम तथा मदरास प्रेसीडैंसीके कुछ भागोंको छोड़कर प्रायः समस्त श्राधुनिक भारतवर्ष उस समय इसी सम्राट्की श्राधीनतामें था। विदेशोंसे श्राये हुए मुसलमानोंको अत्यंत प्रेम श्रीर श्रद्धाकी दृष्टिसे देखनेके कारण सम्राट्ने बत्तापर भी श्रनु-प्रह कर उसको दिक्कीमें काज़ीके पहपर प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार लगभग नौ वर्ष पर्यंत राज-सेवकके रूपमें रह कर, यहाँके प्राचीन मुसलमान-राजवंश, तत्कालीन सम्राट्, राज-दर्बार, शासन-पद्धति. प्रसिद्ध घटनात्रों, व्यापार, श्रौर विविध नगरों तथा प्रजाजनके संबंधमें जो कुछ इस मोराको निवासी-ने देखा श्रौर सुना, उसका यह विस्तृत वर्णन यथेष्ट रोचक होनेके साथ साथ श्रत्यन्त महत्वपूर्ण भी है।

ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके भारतकी वास्तविक दशा— श्रीर उसमें भी मुहम्मद तुगुलककी शासनप्रणालीको, जो प्रधान रूपसे मध्ययुगीय मुसलमान शासनका उदाहरण स्वरूप थी.—सधे रूपमें जाननेके लिए जियाउद्दीन वरनीके तथा पश्चात-कालीन श्रन्य इतिहासीके होते हुए भी बत्तताका विवरण ही कई कारणोंसे. जिनका स्पष्ट करना यहाँ व्यर्थ सा प्रतीत होता है, सबसे श्रिधिक माननीय है। इतिहास फिर भी इतिहास ही हैं। कालविशेषकी घटनाश्रोंका अत्यंत विस्तारसे वर्णन कर देने पर भी, उनमें प्रायः कुछ ऐसे स्नाव-श्यक श्रंगोंकी पृत्ति, शेष रह ही जाती है कि जिससे समस्त वर्णन निर्जीव सा प्रतीत होता है। परन्तु इस कलामें सिद्ध-हस्त होनेकं कारण बतृता यहाँ पर भी बाजी मार ले गया हैं: इसकी वर्णन-शेली कुछ ऐसी मनामोहक है कि लेखनी रूपी तूलिकासे चित्रित होने पर ऐतिहासिक पात्र सजीव पुरुषों-की भाँति हमारे संमुख चलते फिरते दृष्टिगांचर होने लगते हैं। मोराकांके प्रसिद्ध यात्रीकी यह विशेषता एक अपनी निजी सम्पत्ति सी है।

प्रसिद्ध श्रॅगरेज़ी साहित्यिक श्री वालटर रैलेने श्रपने शेक्सपियर नामक श्रन्थमें एक स्थलपर, शेक्सपियरकी वर्त्तमान कालीन श्रालोचनाश्रोंकी नीलामसे उपमा दी है,

अर्थात नीलाममें जिस प्रकार सबसे अधिक बोली बोलनेवाला व्यक्ति ही वस्तु पानेका श्रिष्ठकारी होता है, प्रोफेसर महोदय-की सम्मतिमें ठोक उसी प्रकार शैक्सपियरकी ऋत्यंत प्रशंसा करनेवाला प्रन्थ इस समय सर्वोत्तम कहलाता है श्रीर उसका लेखक उच कोटिका समालोचक। मेरी तुच्छ मतिमें कुछ कुछ यही वातावरण यहाँपर इस समय मध्यकालीन भारत-सम्रा टोंके संबंधमें भी होता जा रहा है, श्रीर प्रसिद्ध इतिहास-लेखक तक, प्रायः प्रत्येक ही, सम्राट्को यथासंभव सर्वगुण संपन्न चित्रित करनेका भीष्म प्रयक्त करते दिखाई देते हैं: यदि ऐसी दशामें मुहम्मद तुग़लक सरोखे सम्राट्की संकीर्ण-हृदयतापर ध्यान न दे, उसको 'श्रादर्शवादी' वता प्रशंसामें पृष्ठ पर पृष्ठ लिख कर, वादशाहकी धर्माधता तथा पत्तपातको उदारता, धृर्चताको निष्पत्तता, दुर्बलताको सहनशीलता, श्रीर करता, धन लोल्पता तथा मानसिक राजनीतिक-प्रयोगोंके पर्देमें छिपाकर अन्तमें (सम्राटके) संपूर्ण शासनको असफल होता देख उसको "श्रभागा" कह कर बचानेका प्रयन्त किया जाय तो आश्चर्य ही क्या है ? परन्त बत्ताका आर्जो देखा वृत्तान्त पढ़ने पर, जो आगे विस्तृत रूपसे दिया गया है. पाठक स्वयं देखेंगे कि इस सम्राट-के शासन-कालमें, (इसके) पूर्वजींके शासनकालकी ही तरह, हिन्दुर्ञोपर खुब कठोरता की जाती थी; पर प्रजाको, भारतमें रहते हुए भो राजधर्म स्वीकार न करनेपर 'जज़िया' देना पडता था, विना धार्मिक टैक्स दिये देवालय तक न बन सकते थे, सम्राट्का युद्धमें सामना करके प्राण गँवानेवाले राजाश्रोंके पुत्र, पराजित होकर श्रात्मसमर्पण करने पर, मुसलमान बना लिये जाते थे, और उनकी बहु-बेटियोंको ईदके अवसरपर दर्शरमें नृत्य एवं गानके लिए विवश करनेके उपरान्त सम्राट्के वंधु-बाँघवों तथा राजपुत्रोंमें लूटकी श्रन्य वस्तुओंकी भाँति बाँट दिया जाता था।

सम्राट्के धार्मिक विद्वेष तथा मानसिक संकीर्णता या पत्तपातका यहींपर अन्त हुआ न समिन्ये। व्यापार सम्बन्धी नियमोंमें भी वह इसी तरह लागू होता था—उदाहरणार्थ विदेशसे सामान आने पर मुसलमानोंकी अपेक्षा विधिमेंयोंसे अधिक आयात-कर लिया जाना था। ऐसी दशामें हिन्दुओं के राज्यशासनमें भाग न लेनेकी अपेक्षा भाग लेना ही अधिक आश्चर्यकारक होता। बत्नाने सुदीर्घ काल पर्यंत भारतमें रह कर राज-दर्बारकी आंतरिक दशाके साथ ही साथ नगरों और प्रांतोंमें घूम फिर कर खूब संर की थी और सभी स्थानोंपर वह सम्मानकी दृष्टिने देखा जाता था—परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी उसने न तो राज-दर्बारमें और न किसी प्रान्तमें किसी उच्च पद्राधिकारी हिन्दूका नाम लिखा है; उसके वर्णनमें सर्वत्र ही मुसलमान और उनमें भी अधिकत्या विदेशी ही दृष्टिगोचर होते हैं।

हाँ, धर्म-परिवर्त्तन करने पर उच्च कुलोद्धृत हिन्दुओं को भी यह पद प्राप्त हो जाते थे, और बत्ताने 'कब्ला' तथा कंपिल-राजपुत्रों इत्यादिके कुछ एक नाम भी ऐसे बताये हैं जो धर्म-परिवर्त्तनके कारण दर्बारमें प्रतिष्ठित पदोंपर नियुक्त किये गये थे। केवल 'राजा रतन (सिंह ?)' नामक एक व्यक्तिके सेवस्तान तथा उसके आस-पासकी भूमिका शासक होनेका अवश्य पता चलता है; परन्तु यह बात बत्ताके आगमनसे प्रथम की है और उसने एक तो इसका उल्लेख ही जनश्रुतिके आधारपर किया है, दूसरे यह बिवरण इतना

सुद्दम है कि उसके आधारपर कोई कलपना नहीं की जा सकती और न कोई ठीक ठीक निष्कर्ष ही निकाला जा सकता। यह 'रतन' (?) नामक व्यक्ति किसी प्राचीन हिन्दू राजकुलमें उत्पन्न हुआ था अथवा साधारण प्रजावर्गसे ही इस प्रकार उन्नति कर उच्च पद्पर पहुँचा था ? और सम्राट् हारा सम्मानित होनेसे प्रथम यह कहींका शासक था या नहीं, इस सम्बन्धमें बन्ता सर्वथा मौन है। जो हो, केवल इस एक अस्पष्ट घटनाके आधारपर ही सम्राट् हिन्दुओंका भी बेरोक टोक उच्चपद देता था—यह सिद्धान्त प्रतिपादन करना कुछ वर्त्तमान कालोन राजाओंके नामोंके आगे उच्च सैनिक उपाधियाँ देख अविष्यके किसी इतिहासकारके श्रंप्रेजोंकी संन्यनीतिमें साधारण प्रजाके साथ उदार-नीतिका व्यवहार करनेका निष्कषं निकालनेके समान ही भयंकर होगा।

इसी प्रकार सम्राट्की बहुश्रुत उदारता भी विदेशी मुसल-मानोंतक ही परिमित थी। श्राजकल समय समय पर ब्रिटिश जनताको भारतमं नौकरी करनेके लिए विविध प्रकारसे प्रोत्साहन देनेवाली गवर्नमेण्टके समान उस समयके शासक भी ताज़ा बलायत! मुसलमानोंके प्रति कुछ कुछ वैसी हो नीति बरतते थे। खुरासान, मध्य पशिया और श्ररब इत्यादि देशोंसे सह-धर्मियोंके भारतमें पदार्णण करते ही—जिसकी स्चना सम्राट्को नियमानुसार दी जाती थी—सम्राट्की श्रारसे उनकी श्रभ्यर्थना प्रारंभ हो जाती थी और द्रव्योपहार श्रादि-के नाना प्रलोभनों द्वारा उनको भारतमें ही रोकनेका प्रयल किया जाता था। बत्नाके वर्णनसे पता चलता है कि कुछ एक तो इनमें ऐसे श्रयोग्य थे कि स्वदेशमें रहने पर शायद उनको भीख ही माँगनी पड़ती। परन्तु भारत-सम्राट् उनको भी मुक्त-हस्त हो दान देता था। यही नहीं, बहुतोंने तो स्वदेशमें अपने घर बैठे हुए सम्राट्से पर्याप्त दिल्लिएएँ पायी थीं। इसी कारण आदर-सन्कार उचित सीमासे बढ़ जाने और राजकोष से असीम धन पात्रापात्रका विचार किये बिना ही दे डालने से मुहम्मद तुगलककी दानशीलताकी उस समय समस्त मुसलिम देशों में धूम मची हुई थी परन्तु भारतीयोंको इससे लेश मात्र भी लाभ न होता था।

यही दशा सम्राट्के न्याय-प्रियता श्रोदि श्रन्य प्रसिद्ध गुणोंकी भी समिभिये। श्रकारण ही पुरुषोंको दंड देना श्रीर निर्मूल श्रारोप लगाकर यन्त्रणाश्रोंके भयसे उसको स्वीकार कराना श्रीर फिर श्रन्तमं उनका प्राणापहरण कर लेना उसके वाये हाथका खेल था। जहाज ट्टर जानेके कारण, चीन-सम्राट्के लिए जानेवाले उपहारोंके नए हो जाने पर, स्वयं वत्ताको ही पुनः तुगलकके निकट लीट कर जानेमें प्राणोंका भय हुश्रा था, यहाँ तक कि एक कौड़ी तक पास न रहने पर भी दिक्षी न जाकर उसने श्रन्य देशोंमें घूम कर भाग्य परखना ही श्रिधिक श्रच्छा समका।

सम्राट् तथा उसके शासनके सम्बन्धमें फैले हुए 'चीनकी चढ़ाई' श्रादि वत्तमान-कालीन भ्रमोंको दूर करनेके श्रातिरिक्त बत्नाने तत्कालीन भारतीय इतिहासकी कुछ अन्य बातोंपर भी प्रकाश डाला है; कुतुवउद्दीन ऐवककी दिल्ली-विजय-तिथि बङ्गालके मुसलमान गवर्नरोंका शासन-काल, तुग़लक वंशका तुर्क-जातीय होना, कारोमंडलतटके मुसलिम शासकोंका वृत्त और तत्कालीन भारतीय मुद्रा श्रादि विषयोंकी जानकारीके सम्बन्धमें इस विवरणसे यथेष्ट सहायता मिली है। बत्ता भारतीय अनाजोंके भावके साथ ही साथ यदि

यहाँके मजदूरोंका दैनिक वेतन भी लिख देता तो तत्कालीन भारतीय आर्थिक इतिहासके समभनेमें और भी सुगमता होती। ख़ैर, उसके अभावमें हमको इतनेपर ही संतुष्ट होना चाहिये।

भारतमें बहुत दिनों तक निवास करने के कारण बत्ता के हृदयपर कुछ गहरी छाप लगी थी और यही कारण है कि अन्य देशों का विवरण देते हुए भी यत्रतत्र वह उनकी एत हेशीय अनुभवों से तुलना कर बैठता है; इस प्रकार भारत सम्बन्धी अन्य बातों की भी बहुत कुछ जानकारी हो जातो है और अन्य स्थानों की अपेद्या भूमिकामें ही उनको स्थान देना अधिक उचित नमभ कर हम उन्हें यहीं लिख रहे हैं।

श्राज कलकी भाँति गंगा उस समय भी पवित्र समभी जाती थी और मरणोपरान्त हिन्दुश्रोंकी हिड्डियाँ इसी नदीमें डालनेकी प्रथा थी। उनको श्रपना भोजन मुसलमानोंके स्पर्शसे बचाते देखकर बत्ताको श्रत्यंत ही श्राश्चर्य हुआ था: वह कहता है कि यदि छोटं बच्चे भी मुसलमानोंका छुश्रा भोजन खा लेते थे तो उनको भी गोवर खिलाकर शुद्ध किया जाता था। सती होनेके लिए सम्राट्की श्राक्षा लेनी पड़ती थी और वह इसको कभी श्रस्वीकार न करता था।

भारतवासी तव साधारणतया सरसोंका तेल शिरमें डालते थे श्रीर वालोंको रेहसे धोते थे। एक दूसरेसे मिलने पर तांबूल द्वारा श्रादर किया जाता था श्रीर उच्चवर्गीय पुरुषोंको पाँच पानके बीड़े दिये जाते थे। ज्वार, बाजरा श्रीर मका श्रादि मोटा श्रानाज एतद्देशवासियोंका प्रधान श्राहार था श्रीर कोयलेका व्यवहार न जाननेके कारण लोग लकड़ियों द्वारा ही श्रीन प्रज्वलित कर भोजन इत्यादि बनाते थे।

राज द्वरिमें प्रवेश करने से पहले पुरुषोंको तलाशी ली जाती थी कि कहीं कोई चाकू आदि अस्त्र तो नहीं छिपा हुआ है। कोई व्यक्ति, सम्राटकी आक्षा बिना, अंडा ले डंकेपर चोट करता हुआ राहमें न चल सकता था, और बादशाहके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तिके द्वारपर नौबत नहीं अड सकती थी।

मालावारके कालीकट और किलोन तथा खंबायत श्रादि श्रन्य वन्दर-स्थानोंसे भारतीय जहाज़ सीलोन, सुमात्रा, जावा और श्ररव, श्रदन तक जाते थे। यह काठके बने हांते थे परन्तु त्फानमें टूट जानेके भयसे काठके इन तख्तोंको कीलोंसे न ठांक कर नारियलको बनी हुई रस्सियोंसे ही जकड़ कर बाँध देते थे। चीन जानेके लिए उसी देशके जहाज़ भारतीय बन्दर-गाहोंपर मिल जाते थे श्रोर उन्होंमें श्रधिक सुभीता भी होता था।

शीव्रगामी घोड़े यमनसे श्रीर भारवाही उत्तम घोड़े तुर्कीं सं सहस्रोंको संख्यामें श्राते थे श्रीर पाँच सौसे लेकर पाँच हज़ार दीनार नक विकते थे। मालद्वीपसे नारियलको रस्सी श्रीर कोड़ियाँ श्राती थीं। कोड़ियोंका भाव चार लाख प्रति सुवर्ण मुद्राके हिसाबसे था।

इनके श्रांतिरिक्त श्रन्य छोटी छोटी बातोंको विस्तारभयसे यहाँ नहीं लिखा है। पाठक उन्हें यथास्थान पावेंगे।

मदनगोपाल

# शुद्धिपत्र ।

| <b>ଅ</b> शुद्ध        |       | शुद्ध                   |          | पृष्ठ | पंक्ति |
|-----------------------|-------|-------------------------|----------|-------|--------|
| देरके                 |       | कुछ देरके               | ***      | Q     | 9      |
| होता है               | •••   | होता है ]               | •••      | 12    | 3      |
| मख़दूने जहाँ          | •••   | मखदूमे जहाँ             | •••      | २६    | २४     |
| वर्षामें              |       | वर्षमे                  |          | 33    | 9      |
| ज़िवह                 |       | জি <b>ৰ</b> শ্ব         |          | 34    | 19     |
| तथा या अन्य           |       | तथा अन्य                | • • •    | રૂ ૬  | 18     |
| सहस्र                 | •••   | सहस्र                   |          | ४६    | २३     |
| कुबत-उक्र-इसका        | H     | कुब्बत-उल्ल-इसल         | ाम       | 98    | 38     |
| प्रात काळ             |       | प्रातःकाल               |          | ह ३   | 6      |
| साम्राजी              |       | सम्राजी                 | •••      | ६२    | 18,15  |
| 'लिक'                 |       | 'मलिक'                  |          | 110   | २०     |
| असके                  | •••   | अस्र                    |          | 120   | ६      |
| सुनहरी                |       | सुनहरे                  | •••      | 121   | 30     |
| 30                    |       | 1 €                     | • • •    | 930   | 93     |
| गन्नाती               |       | ग्रनाती                 | • • •    | 136   | ي م    |
| निवासी                | •••   | निवासी )                | ***      | 986   | 3 5    |
| तोड्कर                |       | ताङ्कर                  | •••      | 188   | 3 8    |
| खुदवा कर;             | •••   | खुदवा कर                | •••      | 149   | 12     |
| आरफीनका वध            |       | आरफीनके पुत्रों         | का वध    | 3 8 % | 30     |
| कोपल                  | • • • | कोयल                    | ***      | १६५   | 19     |
| संनिक, दास            |       | सैनिकों, दासों          |          | 188   | 30     |
| <b>सुक्</b> षिलके     |       | <b>मुक्</b> बिलके       | • • •    | २०४   | ₹0     |
| रुक्अ (               | •••   | रकूअमें (               |          | २१₹   | 10     |
| आतिथ्यके सम्राट       | 酒     | सम्राट्के आतिथ          | यका      | २१६   | २६     |
| दिलशाह                |       | दि <b>ल्याद</b>         |          | 206   | ક      |
| खचरावाँ               |       | खज़रावाँ                | ***      | ३९२   | 38     |
| उसने ' उसको           | •••   | <b>ड्न्होंने</b> '''डनक | ì        | 149   | 12,0   |
| सफउद्दीन              |       | सेफडद्दीन               | •••      | 300   | 36     |
| <b>उत्तराराधिकारी</b> |       | उत्तराधिकारी            |          | ३६२   | 18     |
|                       | ^     | ·                       | - L- 25- |       |        |

इनके अतिरिक्त कुछ मात्राएँ टूट गयी हैं और तुक्ते भी छूट गये हैं, पाठक कृषया ठीक कर छें।



# इब्नबतूताकी भारतयात्रा

या

## [ चौदहवीं शताब्दीका भारत ]

# पहला अध्याय सिंधु-देश १—सिंधुनद

इक्तून ७३४ हिजरीमें मुहर्ग उलहरामकी पहिली तारीखनो को हम सिन्धुनद् पर पहुँचे। इसका दूसरा नाम पंजाब (पंचनद) भी है। संसारके बड़े बड़े नदोंमें इसकी गणना की जाती है। नील नदीके समान इसमें भी श्रीध्मऋतुमें बाढ़ आती है, और मिश्र देशवासियोंकी भाँति सिन्धु देशवासियोंका जीवन भी नदीकी बाढ़पर ही अवलंबित है। भारतसम्राद

<sup>(</sup>१) नदीके नामसे देशका नाम भी प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे देशका नाम तो 'हिन्द' हो गया पर नदीका नाम 'सिंखु' ही रहा।

<sup>(</sup>२) जबतक 'सिंधु' नदमें पाँचों नदियाँ नहीं मिळतीं, वह 'पंजाब' अर्थात् पंचनदके नामसे ही पुकारा जाता है। मुगल सम्राटोंके पहले केवळ 'सिंधुनद' को ही 'पंजाब' कह कर पुकारते थे, देशका नाम 'पंजाब' नहीं था। नासिर-उदीन कवाचहके 'सिन्धु' में दूषकर मरनेके पश्चात् बदाऊनी किसता है—"नासिर डदीन दर पंजाब ग़रीक बहर फ़ना गहत।"

मुहम्मदशाह तुग़लकका राज्य भी यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ पर आते ही सम्राट्के समाचार-लेखक हमारे पास आये और उन्होंने हमारे आगमनकी स्चना भी तुरन्त ही मुलतानके हाकिम कृतुब उल-मुल्कके पास भेज दी। इन दिनों सम्राट्की ओरसे सरतेज' नामक व्यक्ति इस देशका आमीर था। यह सम्राट्का दास भी था और सेनाका बख्शी भी। हमारे इस प्रदेशमें आनेके समय अमीर 'सेविस्तान' नामक नगरमें था।

#### २--डाकका प्रबन्ध

सेविस्तानसे मुलतानकी राह दस दिनकी है, श्रीर मुल-तानसे राजधानी दिल्लीकी राह पचास दिनकी। श्रव्यबार-नवीसों (समाचारलेककों) के पत्र सम्राटके पास डाक द्वारा पाँच हो दिनमें पहुँच जाते हैं। इस देशमें डाकको 'बरीद'' कहते हैं। यह दो प्रकारकी होती है—एक तो घोड़ेकी, दूसरी पैदलकी। घोड़ेकी डाकको 'श्रीलाक' कहते हैं। प्रत्येक चार कोसके पश्चात् घोड़ा बदला जाता है; घोड़ोंका प्रबन्ध सम्राट-की श्रोरसे होता है।

पैदल डाकका प्रबन्ध इस भाँति होता है कि एक मीलमें, जिसको इस देशमें 'कोह" कहते हैं, हरकारोंके लिए तीन

<sup>(</sup>१) इमादुल-मुल्क सरतेज जातिका तुर्कमान था। यह सम्राट्का जामाता भी था और सेनापति भी। दक्षिणमें इसन गंगोह बहमनी द्वारा किये गये बलवेका दमन करते समय वह एक युद्धमें (सन् ७४६ हिज-रीमें) मारा गया।

<sup>(</sup>२) अरबीमें दूत, और १२ मीछकी दूरीको 'बरीद' कहते हैं। बोल-चालमें इसे डाकचौकी कहते हैं।

<sup>(</sup> ३ ) 'क्रोइ' भौर 'कोस' एक ही शब्दके भिश्व भिश्व रूप हैं।

चौकियाँ बनी होती हैं। इनको 'दावह'' कहते हैं। प्रत्येक है मोल की दूरीपर गाँव बसे हुए हैं जिनके बाहर हरकारोंके लिए बुर्जियाँ बनी होती हैं। प्रत्येक बुर्जीमें हरकारे कमरकसे बैठे रहते हैं। प्रत्येक हरकारे के पास दो गज लंबा डंडा होता है जिसमें छोरपर तांबेके घुँघ क बँधे होते हैं। नगरसे डाक भेजते समय हरकारे के एक हाथमें चिट्ठी होती है और दूसरेमें डंडा। वह अपनी पूरी शक्तिसे दौड़ता है। दूसरा हरकारा घुँघ कका शब्द ख़न कर तैयार हा जाता है और उससे चिट्ठी लेकर तुरंत दौड़ने लग जाता है। इस प्रकार इच्छा नुसार सर्वत्र चिट्ठियाँ भेजी जा सकती हैं। यह डाक घोड़ोंकी डाकसे भी शीव्र जाती हैं। कभी कभी खुरासान तकके ताजे मेवे थालोंमें रख कर बादशाहके पास इसी डाक द्वारा पहुँचाये जाते हैं और भीषण अपराधियोंको भी खाट पर डाल कर एक चौकीसे दूसरी चौकी होते हुए इसी प्रकार पकड़ ले जाते हैं। जब में दौलता-बादमें था तब सम्राट्के लिए 'गंगाजल' भी इसी प्रकार वहाँ

<sup>(</sup>१) दावह—वराजनीन इस कान्दको 'धावा' लिखा है। इक्न बत्नाने डाकियेके डंडे और घुवँरूका जो मनोइर वृत्त लिखा है उसका हृदय अब भी देहातोंके डाकखानोंमें दृष्टिगोचर हो जाता है। मसालिक उल अवसारके लेखक शहाबुद्दीन दिमश्की बत्नाके सम-सामयिक थे। इन्होंने सिगाजुद्दीन उन्न शिवलीकी ज़वानी जो डाकका वर्णन किया है, वह भी प्रायः ऐसा ही है, किंतु वह इतना अधिक लिखते हैं कि प्रत्येक चौकीपर मसजिद, तालाब और दूकाने भी होती थीं। दौळताबादसे दिल्लीतक बड़े बड़े नगरोंके द्वार खुलने और वद होनेका समय तथा किसी असाधारण घटनाके घटित होनेका समाचार इस माँति मालूम हो जाता था कि प्रत्येक चौकीपर नगाड़े रखे होते थे, एक नगाड़ेका शब्द सुन कर दूसरा बजता था। इस प्रकार थोड़े ही समयमें सम्राट्को समाचार मिल जाते थे।

भेजा जाता था। गंगा नदीसे दौलताबादकी राह चालीस दिनकी है।

समाचार-लेजक प्रत्येक यात्रीका न्यौरेवार समाचार लिखते हैं। ब्राकृति, वस्त्र, दास, पशु तथा हनसहन, इत्यादि—सब कुछ लिख लेते हैं। कोई बात शेप नहीं रखते।

### ३-विदेशियोंका सत्कार

श्रागे जानेके लिए जवतक सम्राट्की श्राक्षा न मिल जाय, श्रीर भोजन श्राद्ध झातिथ्यका उचित प्रबन्ध न हो जाय, तब तक प्रत्येक यात्रीको मुलतान (सिंधु प्रान्तकी राजधानी) में ही ठहरना पड़ता है और उस समयतक प्रत्येक विदेशीके पद, मानमर्थ्यादा, देश, कुल इत्यादिका ठीक ठीक ज्ञान न होनेके कारण, श्राकृति, वेश-भूषा, भृत्य, ऐश्वय्यादि लच्चणोंके श्रमुसार ही उसका सत्कार होता है। भारत-सम्राट् मुहम्मद्शाह तुग्लक विदेशियोंका बहुत श्राद्द सत्कार करते हैं, उनसे प्रम करते हैं और उन्हें उच्च पदापर नियुक्त भी करते हैं। बादशाहके उच्च पदस्थ भृत्य, सभासद, मंत्री काली और जामाता सब विदेशी ही हैं। उनकी श्राक्षा है कि परदेशीको मित्र कहकर पुकारो। तद्नुसार विदेशी पुरुष मित्रके ही नामसे संबोधित किये आते हैं।

सम्राट्की वंदना करते समय भेंट देना भी आवश्यक है श्रीर यह भी सबको मालूम है कि बादशाह उपहार पानेपर उसके मृल्यसे ब्रिगुण, त्रिगुण मृल्यका पारितोषिक प्रदान करते हैं, अतप्रव सिंधु-प्रान्तके कुछ व्यापारियोंने तो यह व्यवसाय ही प्रारंभ कर दिया है कि वे सम्राट्की वंदना करनेके लिए जानेवाले पुरुषको, सहस्रों दीनार ऋषके तौरपर

दे देते हैं, मेंट तैयार करा देते हैं, भृत्यों तथा घोड़ोंका प्रवन्ध कर देते हैं और उनके सामने भृत्यवत् खड़े रहते हैं। सम्राट्के वंदना स्वीकार करनेके पश्चात् पारितोषिक मिलनेपर यह श्रृत्य चुकता कर दिया जाता है। इस तरहसे ये व्यापारी बहुत लाभ उठाते हैं। सिंधु पहुँचनेपर मैंने भी यहा किया और व्यापारियोंसे घोड़े, ऊंट तथा दास मोल लिये और तक्रीत निवासी मुहम्मद दौरी नामक इराकके व्यापारीसे गज़नीमें तीरों (बाणों) के फलकोंसे लदा हुआ एक ऊँट तथा तीस घोड़े मोल लिये,—श्योंकि ऐसी ही बस्तुएं बादशाहकों भेंटमें दी जाती हैं। खुरासानसे लौटनेपर इस व्यापारीने अपना ऋण वापस माँगा और खूब लाभ उठाया। मेरे ही कारण यह बहुत बड़ा व्यापारी बन बैठा। बहुत वर्ष पीछे यह व्यक्ति मुझे हलव नामक नगरमें मिला। उस समय यद्यि काफ़िरोने मेरे वस्नतक लूट लिये थे, तिसपर भी इसने मेरी तिनक भी सहायता न की।

### ४--गेंडेका ब्रुतान्त

सिंधुनदको पार करनेके उपरांत हमारी राह एक बाँसके वनमें होकर जाती थी। यहाँ हमने (प्रथम बार) गैंडा देखा।

<sup>(1)</sup> बगदादके निकटस्थ एक कस्बेका नाम है।

<sup>(</sup>२) फ़ारसीमें इसको 'करकदन' कहते हैं। यह दो प्रकारका होता है— एक श्रंमवाका सथा हो श्रंगोंबाका था। द्वितीय प्रकारका पशु वैसे है तो सुमाना और जावाका परन्तु न्नस्न देश तथा चटराँवमें भी पाया जाता है। एक श्रंगवाका अब तो नहापुत्र नदीके तरपर तथा सफीका महाद्वीपमें ही पाया जाता है। श्रंग चौदह इंचसे अधिक कम्बा नहीं होता। शिर तथा श्रंग-वर्णनमें इन्न बत्ताने अध्युक्तिसे काम क्रिया

यह भीमकाय पशु कृष्ण वर्णका होता है। इसका शिर यहत बड़ा होता है—िकसी किसीका छोटा भी होता है—; इसी लिए (फ़ारसीमें) "करकदन सर बेबदन"की कहावत प्रचलित है। हाथीसे छोटा होनेपर भी इस पशुका शिर उससे कहीं बड़ा होता है। इसके मस्तकपर दोनों नेत्रोंके मध्यमें एक सींग होता है। इसके मस्तकपर दोनों नेत्रोंके मध्यमें एक सींग होता है जो नीन हाथ लम्बा नथा एक बालिश्त चौड़ा होता है। ज्यों ही गैंडा बनमें दिखाई पड़ा, त्यों ही एक सवार संमुख आगया। परन्तु गैंडा घोड़ेको सींग मारकर तथा उसकी जंघा चीरकर और उसे पृथ्वीपर गिराकर बनमें ऐसा लुक्ष हुआ कि फिर कहीं उसका पना न लगा। इसी राहमें एक दिन फिर असर (नमाज जो संध्याके चार बजे पढ़ी जाती हैं) के पश्चात् मैंने एक और गैंडेको घास खाते हुए देखा। इस लोग इसको मारनेका विचार कर ही रहे थे कि यह भाग गया।

इसके उपरान्त मेंने एक बार फिर एक गेंडा देखा। इस समय हम सम्राट्की सवारीके साथ एक बाँसके बनमें जा रहे थे। सम्राट् एक हाथीपर सवार थे और में दूसरेपर। है। फिर भी शेप देहसे तुल्ना करनेपर शिर बढ़ा हा दीखता है। इस पशुका चर्म बहुत कड़ा होता है—कहते हैं कि तीक्ष्णसे तीक्ष्ण चाकू या तल्वार भी उसपर असर नहीं करती। प्राचीन कालमें इसके चर्मकी ढालें बनायी जाती थीं। कौलविन महाशय लिखते हैं कि इस पशुके श्रंगके बने हुए प्याले विष या विचाक्त पदार्थ रखनेपर तुरंत फट जाते हैं; और इसके श्रंगके दरतेवाले चाकू या छुशके निकट रखनेपर विवाक पदार्थके विषका प्रभाव जाता रहता है। नहीं कह सकते कि यह कथन कहाँतक सत्य है। सम्राट् बाबरने भी इस पशुका अपनी तुज़क (रोज़-नामचे) में वर्णन किया है। इस बार अभ्वारोहियों तथा पदातियोंने श्रेरकर गैंडेको मार डाला श्रोर शिर काटकर शिविरमें ले आये।

### ५-जनानी (नगर)

हम दो पडाव चले थे कि जनानी' नामक नगर श्रा गया। यह विस्तृत एवं रम्य नगर सिंधु नदीके तटपर बसा हन्ना है। यहाँका बाजार भी श्रत्यंत मनोहर है। 'सोमरह' जाति यहाँ प्राचीन कालसे निवास करती आयी है। लेखकोंका कथन है कि हजाज विन यूसुफके समयमें, सिंधु-विजय होने पर, इस ज्ञानिके पूर्व-पुरुष इस नगरमें आ बसे थे। मुलतान निवासी शंख रुक्न उद्दीन (पुत्र शेख शम्स-उद्दीन पुत्र शैख बहाउलहकू) ज़करिया क्रैशी मुकसे कहते थे कि उनके पूर्व पुरुष मुहम्मद इब कासिम वरैशी, सिंध-विजयके समय, हजाज द्वारा मेजे हुए ऐराक़ी (आधुनिक मैसोपोटामिया) सैन्य दलके साथ श्राकर यहाँ बस गये थे। इसके पश्चात उनकी संतानकी उत्तरांत्रर बृद्धि होती गयी। इन्हीं शैख ठक्न-उदीनसे मिलने-के लिए शैख बुरहानउदीन एरजने एलक्जेन्ड्रियामें मुभसे कहा था। इस जाति (सोमरह) के पुरुष न तो किसीके सोथ भोजन करते हैं श्रीर न भोजन करते समय इनकी श्रीर कोई देख सकता है। विवाह सम्बंध भी ये किसी श्रन्य जातिसे

<sup>(1)</sup> जनानी—इस नामके नगरका न तो अब पता चलता है और न अबुल फज़लने ही आईन-अकबरी में कुछ उल्लेख किया है। 'सय्यमा' जाति-की राजधानी 'सामी' नामक नगर ठद्वासे तीन मीलकी व्रीपर था, परन्तु उसको तो जामजूनाने बहुत पीछं बसाया है। 'सोमरह' जातिका बड़ा नगर 'मुहम्मदत्र' ठट्टहके निकट उल्लह और सक्तरके मध्यवर्त्ता देशमें, सिंधुनदके दक्षिणी तटपर, था।

नहीं करते। इस समय 'वनार' नामक सज्जन इस जातिके सरदार थे जिनका वर्णन मैं भ्रागे चलकर कहूँगा।

## (६) सैवस्तान ( सैहवान )

जनानी (नामक नगर) से चल कर हम 'सैवस्तान' नामक नगरमें पहुँचे। यह विस्तृत नगर महभूमिमें है जहाँ की कड़ के अतिरिक्त अन्य किसी वृक्तका चिन्हतक नहीं है। वहाँ (जनानीमें) तो नदीके किनारे ख़रवूजोंके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ ही नहीं बोयी जाती थी, परंतु यहाँके निवासी जुलवान (बोलचाल मशंग) अर्थात् काबुली मटर की रोटी खाते हैं। मछली तथा मैंसके दूधकी यहाँ बहुतायत है। नागरिक सकनकूर अर्थात् रेग नामक मछली भी खाते हैं। कहनेको तो यह मछली है पर वास्तवमें यह जन्तु गोह

१ सैक्स्तान—आजकक इसका नाम 'मेहवान' है। यह कराँचीके जिलेमें एक ताल्लुका है और वहाँसे १९२ मीलकी दूरीयर स्थित है, इसकी जनसंब्धा सन् १८९१ में खगभग ५००० थी। शहबाज़ नामक साधुका प्रसिद्ध मठ भी यहींपर बना हुआ है। सन् १३०६ ई० में इसका निर्माण हुआ था। लोग कहते हैं कि इस नगरका दुर्ग महान् सिकन्दरने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम सिदिमान है। यूनानी इसी प्रकारसे इसका उच्चारण करते थे। ऐसा मतीत होता है कि प्राचीन सिन्धु-स्थान अथवा सैंधव-वनम् नामक संस्कृत नामसे विगद्द कर यह नाम बना है। आर्यकालमें यहाँपर सैंधव जाति निवास करती थी। सिकन्दरने यहाँ 'साबुस' नामक राजाका सामना किया था।

र रेगमाही —यह फारसी भाषाका शब्द है। हिन्दीमें इसे बन-रोहू कहते हैं। यह स्थलीय जन्तु गोहसे मिळता जुळता है और आकारमें साँडेसे कुछ बड़ा होता है।

सरीखा होता है। इसके पूंछ नहीं होती और पैरोंके बल चलता है। बाल खोद कर इसे बाहर निकालते हैं। इसका पेट फाड कर आँते इत्यादि निकाल लेते हैं और केसरके स्थानमें हलदी भर देते हैं। लोगोंको इसे खाते देख मुक्ते बडी घुणा हुई। (श्रतएव) मैंने इसे खाना श्रस्वीकार कर दिया। जब हम यहाँ पहुँचे तो गरमी प्रचंड रूपसे पड़ रही थी, मेरे साथी नंगे रहते थे श्रौर एक बड़ा रूमाल पानीमं भिगोकर तहबन्द (बोलचाल-तैमद) के स्थानमें बाँध लेते थे श्रीर दूसरा कंधोंपर डाल लेते थे। देरके बाद इन कमालोंके सख जानेपर इनको फिर गीला कर लेते थे। इसी प्रकार निरंतर होता रहता था। इस नगरका खतीब (जामेमस-जिदका इमाम ) शैबानी है। उसने मुक्ते खलोका श्रमोरुल मोमनीन ( मुसलमानोंके नायक ) उमर इब्न अब्दुल अज़ीज, (परमेश्वर उनपर कृपा रखे) का श्राज्ञापत्र दिखाया. जो इसके पितामहको खतीय बनाते समय प्रदान किया गया था।

यह आशापत्र इनके पास वंशकमानुगत दायभागकी भाँति चला त्राता है। इसके ऊर्ध्व भागमें 'हाज़ा मा श्रमरा वही श्रद्धा श्रमीरजल मोमनीन उमर बिन श्रद्धल श्रज़ीज़ बफ़लां (श्रधांत् श्रद्धा श्रमीरुल मोमनीन उमर बिन श्रद्धल श्रजीजने श्रमुकको आशा दी) लिखा हुशा है। इसकी लेखन-तिथि सन् ६६ हिजरी है और इसपर श्रलहम् दि लिल्लाह वहदऊ (श्रधांत् घन्यवाद है उस परमेश्वरको जो एक हैं) लिखा हुशा है। खतीब कहता था कि ये शब्द स्वयं ख़लीफ़ांके हाथके लिखे हुए हैं। इस नगरमें मुक्ते शैख मुहम्मद बग़दादी नामक एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति मिला जिसकी श्रवस्था एकसौ

चालीस वर्षसे भी श्रधिक बतायी जाती थी। यह शेख उस्मान 'मरन्दी' के मटमैं रहता था। किसी व्यक्तिने तो मुझसे यह कहा था कि चंगेज़ खाँके पुत्र हलाकू खाँद्वारा, अध्वासी वंशके श्रंतिम खलीफा-खलोफा' मुस्तश्रसम विल्लाह-के वधके समय यह पुरुष बगदाद में था। इतनी श्रवस्था वीत जानेपर भी इसके श्रंग-प्रत्यंग खुब हढ़ बने हुए थे, श्रीर यह भलीभाँति चल फिर सकता था। 'सामरह' जातिका उपर्युक्त सरदार इस नगरमें रहता था श्रीर श्रमीर कैसर कमी भी ये दोनों सम्राटके सेवक थे श्रीर इनके श्रधीन १८०० सवार थे। 'रक्ष' नामक एक हिन्दु भी इसी नगरमें रहता था। गणित तथा लेखनकला विषयक इसका ज्ञान अपूर्व था। किसी अमीर (कुलीन) द्वारा इसको पहुँच सम्राट्तक हो गयी थी। उन्होंने इसका मान तथा प्रतिष्ठा बढ़ानेके विचारसे इसको इस देशके प्रधान श्रियकारी (हाकिम) के पदपर नियत किया और नगाडे तथा ध्वजा रखनेकी आज्ञा प्रदान की जो केवल महान् अधि-कारियोंको ही दी जाती है। सेवस्तान तथा उसके निकटके म्थान जागीरके तौरपर दे दिये गये। जब यह श्रपने नगरमें (यहाँ) आया तो बनार और कैसरको एक हिन्दकी दासता श्रसहा प्रतीत हुई श्रीर इन दोनोंने इसके वध करनेकी मन्त्रणा की।

'रत्न' के नगरमें श्रानेके बाद कुछ दिन बीत जानेपर इन्होंने

प्रमुक्तअसम बिलाह—यह अञ्चास वशका अंतिम खलीफा था। चंगेज़लाँके पौत्र हलाकू लाँने सन् ६५६ हिजरीमें, कम्बलोंमें लपेट कर गदा-प्रहार द्वारा इसका वध कर डाला। परन्तु तारीले खलीफामें पाद-प्रहार द्वारा इसका प्राणापहरण होना लिखा हुआ है। इसकी मृत्युके साथ ही बगुदादके खलीफ़ाओंका ५२० वर्ष पुराना राज्य समाप्त हो गया। उससे स्वयं चलकर जागोरका निरीक्षण करनेका निवेदन किया श्रीर श्राप भी साथ साथ चलनेको उद्यत हो गये। वह इनके साथ चला गया। रात्रिको सब डेरोंमें पड़े सो रहे थे कि सहसा वन्यपशुके श्रानेका सा शब्द सुनाई दिया। इस बहानेसे इनके श्रादमियोंने शिविरमें घुसकर उसका वध कर डालाश्रीर नगर-में श्राकर सम्राद्का कोष, जिसमें १२ लाख दीनार थे, लुट

१ दीनार—मुसलमानोंके भारतमें प्रथम आगमनके समय यहाँ 'दिलीवाल' नामक सिक्केका अधिक प्रचार था। यह सिक्का 'जेतल' के बरावर होता था। तबकात नासिरीका लेखक जेतल और टंक दोनों शब्दोंको (समानवाची अर्थोंमें) व्यवहार करना है। सुलवान महमूदके हिजरी सन् ४१८ के सिक्कोंपर अर्था भाषामें 'दिरहम' शब्द लिखा हुआ है और संस्कृतमें 'टंकः', जिससे यह प्रतात होता है कि यह शब्द (टंक) संस्कृतका है, तुर्कीका नहीं जैमा कि कल लोगोंका अनुमान है।

प्राचीन कालमें सोने, तथा चाँदीके 'टंक' १०० रसीमर होते थे, परन्तु सुलतान गुहम्मद तुगलकने एक ऐसे चाँदीके टंकका प्रचार किया था जो केवल ८० रसी भर था। ऐसा प्रतीत होता है कि इब्नबतूता इस विशेष सिक्देको 'दिरहमी दीनार' के नामसे पुकारता था और प्राचीन साधारण चाँदीके टंक्को केवल 'दीनार' के नामसे।

मसालिक उठ अवसारके लेखकका कथन है कि एक सुवर्ण टंक ३ मश-कालके बराबर होता है। और चाँदीके टंककी ८ हदतगानियाँ भाती हैं। इसका पैमाना इस भाँति है—

> ४ फ़लोस = १ जेतल । २ जेतळ — १ सुलतानी । ४ सुलतानी = १ हरतगानी । ८ हरतगानी = १ टंक ।

इस प्रकार १ टंकमें ६४ जेतल होते थे। (पृष्ठ १२ देखिये)

लिया [ हिन्दके दस सहस्र स्वर्ण दीनार एक लाख । रीप्य दीनार ? ) के बराबर होते हैं और हिन्दका एक स्वर्ण दीनार

सम्राट् अकबरके समयका 'जेतक' एक भिन्न वस्तु था। उस समय एक रुपयेके सहस्रांशका जेतक कहते थे।

'तवकाते अकवरी' में 'स्याह टंक' नामक एक और सिक्का भी हरुटेख पाया जाता है। सम्राट् मुहम्मद तुगुरुकके दान-कर्णनमें किखा है कि "ध्यान रखना चाहिये कि इससे यहाँ उस चाँदीके टंकसे अभिप्राय है जिसमें १ दुकड़ा (भाग) तांबका भी होता है और यह आठ कृष्ण (स्याह) टंकके बराबर होता है।

सम्राट् मुहम्मद तुग़लकके सिकामें एक ऐसा सिका भी मिला है जिसमें तांवा तथा चाँदी दोनोंका मिश्रण है। यह सिका ३२ रसी अर्थात् ४ माशेका है। टंक भी चारमाशेका बताया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्वाह टंक' से उक्त लेखकका अभिप्राय इसी सिक्से था।

निष्कर्ष यह निकला कि इब्नबत्ताके समयमें भारतमें तीन प्रकारके टंक प्रचलित थे।

- १ व्येत टंक (सफेद टंक)—शुद्ध रजत (चाँदी) का १०० अथवा ८० रतीका होताथा। ८० रतीवाला 'अदली' भी कहलाता है। इन्नबत्ता इसको सदा 'दीनार' कहकर पुकारता है और अदलीको बह 'दिरहमी दीनार' कहता है।
- २ रक्त टंक ( सुर्ख टंक )—गुद्ध सोनेका ११२ या १०० रसी भर होता था। इञ्नवतृता इसको 'टंक कहता है।
- १ कृष्ण टंक (स्याह टंक) १२ रत्तीका होता था; इसमें घाँदी तथा तांबा दोनोंका मिश्रण होता था। इब्नब्द्ता इसका उल्लेख नहीं करता। 'दिरहम' शब्दका वह प्रयोग तो करता है परन्तु इसने उस हा अभिप्राय 'इक्तगाना' नामक सिझेसे है जो आधुनिक 'दो-अश्वी' के बरागर होता था। इब्नब्दुता स्वयं इस सिक्केको शाम

मु० तुगलकशाहके सिक्के, पृ० १२



सोनेका सिका, दिल्ली हिजरी सं० ७२७, ७२८, ७२९

दोलनाबाद, ७३० हि॰

७३१, ७३२ हिं०

दोलताबाद

पश्चिमके २ स्वर्ण दीनारके बराबर होता है और 'वनार' को अपना अधिपति नियत किया। उसने अब 'मिलक फीरोज़' की उपाधि धारण की और यह सब कोष सैनिकोंमें बाँट दिया।

( सीरिया ) तथा मिश्रके दिरहमके बराबर बतकाता है और प्रसा-किक उक्त अबसारके रचयिताकी भी सम्मति यही है।

'रुपया' शब्दका प्रचार नो सम्राट् शेरशाहके समयसे हुआ है। और इसीने विशुद्ध तांबेके सिक्षांका सर्वप्रथम प्रचार किया। इससे पहले तांबे के सिक्षां तकमें थोड़ी बहुत चाँदी अवश्य ही मिलाबी जाती थी। सम्राट् जावर तथा बहलोल लोदां नामक पठान सम्राट्के समयमें एक टंक (कृष्ण) दो 'बहलोली' (सिक्का विशेष) के बराबर होता था और एक बहलांलीका 'बज़न' १ तोला ८ माझा ७ रसी होता था।

उस समय १ व्वेत टंक के ४० 'बह्रकोछी' आते थे। सम्राट् अकबरने इसी बह्रकोर्छाका नाम बदक कर 'दाम' कर दिया था।

क वनार—प्राचीन ऐतिहासिकोंने 'सोमरह' तथा 'सय्यमा' वंशके ब्रुलान्त एक दूसरेसे इतने भिन्न लिखे हैं कि इनके सबंधमें कोई बात निश्चित रूपसे नहीं लिखी जा सकता । केवळ इतना कहा जा सकता है कि अबदुल रशीद गज़नवीके राज्य-कालमें, ई० सन् १०५१ के लगभग, 'इल्ने समार' ने सोमरह वंशका राज्य स्थापित किया जो लगभभ ३०० वर्षतक स्थिर रहा । इस कालमें यह वंश कभी कभी दिलीके सम्राटोंके अधीन हो जाता था और कभी कभी स्वतंत्र । कहते हैं कि सन् १३५१ ई०में इस वंशका अंत हो गया और सय्यमा वंशका राज्य सिंधु-देशमें स्थापित हुआ । परम्तु हमको इसमें कुछ संदेह हैं । कारण यह है कि सन् १३६१ में फीरोज़ तुग़ळकके सिध्यर चढ़ाई करते समय वहाँपर सय्यमा वंशका राज्य होना पाया जाता है क्योंकि वहाँके अभीरका नाम जामे वर्शविया था । सन् १३५१ ई० में जब मुहम्मद तुग़ळकने सिंधु-प्रदेश पर चढ़ाई की बो उस समय उट्टेमें सोमरह वंशका वर्णन आहा

परन्तु श्रव स्वदेश तथा स्वजाति दूर हानेके कारण वनार-का हृदय भयभीत होने लगा। इस कारण वह तो श्रपने सा-थियों सहित श्रपने जातिवालोंकी श्रोर चल दिया श्रौर शेष सेनाने 'कैसर कमी' को श्रपना श्रधिपति बना लिया।

इस घटनाका समाचार मिलते ही सरतेज़ इमादुलमुल्कनं मुलतानमें सेना एकत्र कर जल तथा थल, दांनों मागोंसे इस स्रोर बढ़ना प्रारंभ किया। यह सुन कर कैसर भी सामना है। सन् १६१७ ई० में इन्न बतूना भी सोमरह वंशका ही वर्णन करना है। परंतु कठिकता यह है कि उनके सरदारका नाम 'वनार' बनाता है जो वास्तवमें 'सय्यमा' वंशका प्रथम जाम था। वगळर-नामहका लेखक सय्यमा वंशका उत्थान सन् १६१७ ई० से वतलाता है और यही ठीक मालम होता है।

सोमरह वंश सिष्ठ देशपर बहुत समयसे शासन कर रहा था। 'स्टबमा' वंशका राज्य उस समयतक भकी माँ ति रथापित भी नहीं हुआ था। माल्म होता है, इसी कारण इन्न बत्नाने इसका उल्लेख नहीं किया। सर हेनरी इल्लियट कहते हैं 'स्टबमा' वंशके राजा सन् १९९१ ई॰ मे मुसलमान हुए। परन्तु इन्नबत्ताके वर्णनसे पता चलता है कि उनकी सम्मति अमपूर्ण है; क्योंकि मुसलमान होनेके कारण ही तो 'वनार' हिन्दु 'रतन' की अभीननामें नहीं रहना चाहता था।

हमारी सम्मति तो यह है कि कुछ काल पहिलेसे ही सोमरह वंशकी शक्ति क्षीण हो चले थी, इन्ववत्ताके समयमें तो समस्त सिन्धुरेश पर मुहम्मद तुगलकका आधिपत्य था। इस वंशमें तो 'अमीर' पद भी न रह गया था। सन् १३३४ व ११५१ के विष्ठव 'संख्यमा' वंशके समयमें हुए, ऐसा समझना चाहियं और इनका हो बड़ी कठोरतासे दमन किया गया था जैसा कि बतृता लिखता है। वैसे तो जाम बनार और जामज्नाके समयसे ही (सन् १३३३ ई॰ में) उत्तरीय सिंधु-देशसे दिली सन्नाटके अधिका-

करने श्राया परन्तु पराजित हो दुर्गके भीतर बंद हो गया। सरतंजने भी वडी दढ़तासे घेरा डाल दिया श्रौर मंजनीक' लगा दी। चालीस दिन पश्चात् कैसरने चमा चाही परन्त जब त्रमाके भरोसे उसके सैनिक बाहर श्राये तो सरतेजने उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया । उनका माल सूट लिया श्रौर सबका वध कर डाला। वह प्रतिदिन किसीको गर्दन काटना, किसोको खड्गसे दां ट्रक करता श्रीर किसी किसीकी खाल खिचवा कर श्रीर उसमें भूसा भरवा कर नगरके प्राचीरपर लटकवाता जाता था। उसने बहुतांकी यही दशा की। इन शबोंको देखकर भयके मारे हृदय काँप उठता था। उनकी खोपडियोंका नगरके मध्यम्थानमें ढेर लगा दिया था। इस घटनाके बाद ही में इस नगरमें पहुँचा श्रीर एक बड़ी पाठशालामें उतरा । मैं इस पाठशालाकी छतपर सोता था, जहाँसे ये लटकतं हुए शब दृष्टिगोचर होते थे। प्रातःकाल उठते ही इन श्रवींपर हष्टिपात होनेसे मेरा चित्त बिगड उठता था। अन्तमें में यह पाठशाला छोड़कर दूसरे मकानमें चला गया ।

रियोंको निकाल बाहर करने पर सच्यमा वंशका प्रादुभीव हो चला था परंतु सन् १३६१ ई० में तुगलक-सन्नाट् फीरोज़के सिंधु राज्यपर धावा करनेसे जामवअंबियाके समयसे ही सच्यम। वंशका राज्य स्थाया हुआ।

यह 'स्रोमरे' और साम या सिम्मे, प्राचीन सिन्धुरेश-निवासी गज-प्त थे। चाटुकारोंने इनको अरव एवं 'जमशेद' की सन्तान सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया है। नवानगरके राना तथा लुसबेलाके नवाब अब भी जाम कहलाते हैं। कच्छ-भुजके जारिजा राजपुत मी सिम्मे हैं।

१ मंजनीक-इसके विषयमें तीसरे अध्यायके विषय नं १ मे दिया हुआ नोट देखिये।

#### ७-लाहरी बन्दर

काज़ी श्रलाउलमुल्क फ़सोहुद्दीन खुरासानी काज़ी हिरात धर्मशास्त्रके झाता श्रीर प्रसिद्ध विद्वान थे। कुछ काल पूर्व वह श्रपना देश छोड़ बादशाह (भारत सम्राट्) की नौकरी करने चले श्राये थे। सम्राट्ने इनको सिन्धु-प्रान्तमें लाहरी<sup>र</sup> नामक नगर इलाके सहित—जागीरमें दे दिया।

यह महाशय भी श्रपना दलवल लेकर सरतेज़की सहा-यता करने श्राये थे। श्रमबाब इत्यादिसे भरे हुए पन्द्रह जहाज इनके साथ सिन्धु नदमें आये थे। मैंने भी इन्हींके साथ 'लाहरी' जाना निश्चित किया।

काज़ी श्रलाउलमुल्कके पास एक जहाज़ था जिसको 'श्रहोरा' कहते थे। यह हमारे देश (मोराको) की 'तरीदा' नामक नौकाके सदश होता है; भेद केवल इतना ही है कि यह उससे श्रधिक लम्बा चौड़ा होता है। इस जहाजके श्रधं भागको सीढ़ियाँ वनाकर ऊँचा कर दिया गया था और काठके तख्ते पड़े होनेसे यह बैठने योग्य भी हो गया था। दाँये बाँये तथा संमुख भृत्यादिसे परिवेष्टित हो काज़ी महोदय इसी स्थानपर बैठा करते थे।

इस नौकाको चालीस माँभी खेते थे, और इसके साथ चार छोटी छोटी डोंगियाँ भी रहती थीं—दो दाहिनी भीर और दो बाँई ओर। दोमें तो नगाड़े, पताका, सरमाई इत्यादि होते थे और दोमें गवैये बैठते थे। नौका चलनेके समय कभी तो नौबत भड़ती थी और कभी गवैये राग अलापते थे। प्रातःकालसे लेकर चाश्त (अर्थात् प्रातःकालीन नमाज़) के पश्चात् १० बजे भोजन करनेके समयतक इसी प्रकार गाते बजाते चले जाते थे।
माजनका समय होते ही समस्त पोतोंके एकत्र हो जाने पर
दस्तरख़्वान (वह वस्त्र जिसपर थाली इत्यादि रखकर भोजन
करते हैं) बिछाया जाता था। उस समय भी जबतक श्रलाउलमुल्क भोजन समाप्त न कर लेते थे, यह लोग इसी प्रकार
गाते बजाते रहते थे। सबके भोजनोपरान्त, स्वयं भोजन कर
ये श्रपनी डॉगियॉमें चले जाते थे। गति होनेपर जहाज नदीमें
खड़े कर दिये जाते थे श्रीर तटपर, श्रमोर श्रलाउलमुल्कके
सुखसे विश्राम करनेके लिए, डेरे लगा दिये जाते थे। निशाकालमें, समस्त दलबलके भोजन करने तथा इशाकी नमाज़
पढ़ने (श्रर्थात् =-१ बजे गति) के उपरान्त प्रत्येक प्रहरी
श्रपनी बारी समाप्ति करते समय उच्च खरसे प्रार्थना करता
था कि श्रय श्रवचन्द मुल्क (हे देश-सेव्य स्वामी) इतने प्रहर
रात्र व्यतीत हो चुकी है।

प्रातःकाल होते ही फिर नौबन भड़ने लगनी और नगाड़े बजने लगने थे। प्रानःकालीन नमाज़के पश्चात् भोजन समाप्त होनेपर जहाज चल पड़ते थे। प्रमीर यदि नदी द्वारा यात्रा करना चाहते थे तो पोतमं आ बैठने थे और यदि इनका विचार स्थल-मार्गसे चलनेका होता तो सबसे आगे नौबत और नगाड़े होते थे और इनके पश्चात् 'हाजिब' (अर्थात् पर्दा उठानेवाला)। इन हाजिबंके आगे छः घोड़े होते थे; जिनमें तीनपर तो नगाड़े होते थे और तीनपर शहनाई-वाले। किसी गाँव या ऊँचे स्थलपर पहुँचने पर तबले और नगाड़े बजाये जाते थे। दिनमें भोजनके समय विश्राम होता था।

इस प्रकार, मैं श्रमीर श्रला-उल-मुल्कके साथ पाँच दिन २ रहा । श्रीर श्रन्तिम दिवस हम सब लोग लाहरी 'नगर पहुँच गये।

यह सुन्दर नगर समुद्र-तटपर बसा हुआ है। इसीके निकट सिन्धु नद समुद्रमें गिरता है। यह नगर बड़ा बन्दर-गोह (पट्टन) है। यमन (अरबका प्रान्तिविशेष), फारि-सके पोत तथा व्यापारियोंके अधिक संख्यामें आनके कारण यह नगर बहुत ही समृद्धिशाली है।

श्रमीर श्रलाउलमुल्क मुभलं कहते थे कि इस बन्दरसे साठ लाख दीनार करके रूपमें वसूल होता है और उनको इसका बीसवाँ भाग मिलता है। सम्राट्भी इसी प्रमाणमें श्रपने कार्यकर्ताश्रोंको इलाके देते हैं।

एक दिन में झमीर झलाउलमुल्कके साथ नगरके वाहर
(१) काइरी—श्री इंटर महोदय अपने गैज़िटियरमें इसका नाम
छाहौरी बंदर किसते हैं। यह अब कराँचीके जिलेमें केवल एक गाँवके
रूपमें अविशय है और सिन्धु नदकी पश्चिमीय जाखापर जिसको दिवाछी भी कहते हैं समुद्रसे बीस मीलकी दूरीपर स्थित है। शाखाके बहुत
कुछ सूख जानेके कारण नगर भी उजड़ गया है। परंतु इंडन-बत्नाके
समय यह सिन्धु-प्रान्तक। सबसे बड़ा बंदर समझा जाता था। आइनेअकवरीमें भी छाहरी बंदरका उलेख है। इस समय इसकी आय एक
छाख अस्सी हज़ार रुपयेकी थी। इससे माल्म पदता है कि उस
समय भी यह अच्छा जाखा नगर रहा होगा। अठारहवीं शताबदीके
अंततक यहाँपर इंटर इंडिया कंपनीकी एक कोठी थी, इसके पश्चात्
१९वीं शताबदीमें तो करांचीने इसे बिल्कुल दबा दिया। इससे
प्रथम 'देवल' बंदरकी खुब ख्याति थी। बह स्थान छाहरी बंदरसे
प भीलकी दूरीरर था। गिल्जके अनुसार छाहरी बन्दर करांचीसे २८
मील दर है।

सात कोसकी दूरीपर तारना' (तारण ?) नामक स्थल देखने गया। यहाँपर पशुत्रों तथा पुरुषोंकी ठोस पाषाणकी असंख्य टूटी मूर्तियाँ और गेहूँ चना आदि अनाज तथा मिश्री आदि अन्य वस्तुएँ भी पत्थरोंमें विखरी हुई पड़ी शीं। नगर-प्राचीर और भवन निर्माणकी यथेए सामग्री भी फैली हुई थो। इन भग्नावशेषोंके मध्यमें एक खुदे हुए पत्थर-का घर भो था, जिसके मध्यमें एक पाषाणकी वेदी बनी हुई थी। उस वेदोपर एक पुरुषको मूर्ति थी, जिसका शिर कुछ अधिक लम्बा, और एक आरको मुझ हुआ था और दोनों हाथ कमरसे कसे हुए थे। इस स्थानके जलाशयोंमें जल सड़

(१) तारना—जनरक सर कर्निगहमके अनुसाधनके अनुसार यह संदहर सिंधुकी प्राचीन राजधानी देवलके थे जो लाहरी बंदरसे केवल पांच मालकी तूरीपर था। इसकी पुष्टि तुहफतुलअकरामसे भी होती है। उसमें लाहरी बंदरका प्राचीन नाम 'देवल' लिखा है। फ्रिश्ता तथा अबुल फज़ल 'ठहा' और 'देवल' दोनोंको एक ही नगर मानते हैं परंतु यह उनका अम है। उहा तो अलाउदीन ख़िलजीके समयमें स्थापित हुआ था। इसको कुछ लोग 'देवल-उहा' कहकर पुकारते हैं (बहुत संभव है कि यह अम इसी कारण उत्पन्न हो गया हो)।

कुछ छोग 'करांची' नगरके दीपस्तंभ ( Light-house ) के निकट देवलकी स्थिति बतलाते हैं परंतु यह अनुमान भी मिथ्या है। 'अलिफ़ छैला'में जुवैदाका एक कथा इस प्रकार है कि बसरासे चलकर जहाज़ द्वारा यात्रा करनेपर यह की भारतदेशके एक ऐसे नगरमें पहुँची जहाँके समस्त पुरुष तथा नृपतिगण तक पाषाणमें परिवर्तित हो गये थे। बहुत संभव है कि इस कथाके लेखकका इस वर्णनमें इसी नगरकी ओर संकत हो। बर्तमान समयमें इस नगरका सर्चया छोप हो गया है। 'पीर-पायो' की दरगाहके निकट यह नगर बसा हुआ था।

रहा था। यहाँपर मैंने दीवारोंपर हिन्दी भाषामें कुछ खुदा हुआ भी देखा। अभीर अला-उलमुल्क कहते थे कि इस प्रान्तके इतिहासक्षोंका पेसा अनुमान है कि वेदी-स्थित मूर्त्ति इस भग्नावशेष नगरके राजाकी है। लोग इस समय भी इस घर को 'राज-भवन' कह कर पुकारते थे। दीवारके लेखोंसे यह पता चलता है कि इसका विश्वंस हुए लगभग एक सहस्र वर्ष न्यतीत हो गये।

में श्रमीर श्रलाउलमुल्कके पास पाँच दिवस पर्य्यन्त रहा। इस बीचमें उन्होंने मेरा बहुत ही श्रिधिक श्रातिथ्य एवं सम्मान किया और मेरे लिये ज़ादराह (श्रर्थात् यात्राके लिये श्रावश्यक भोजन, द्रव्य इत्यादि ) भी तैयार करा दिया।

#### 

यहांसे में भकर' पहुँचा। यह सुन्दर नगर भी सिंधुनदकी एक शाखाके मध्यमें स्थित है। इसका वर्णन में आगे चलकर ककँगा। इस शाखाके मध्यमें एक मठ बना हुआ है जहाँपर यात्रियोंको भोजन मिलना है। यह मठ कशलुख़ांने (जिनका वर्णन अन्यत्र किया जायगा) अपने शासनकालमें निर्माण

(१) अक्टर—वर्त्तमान कालमें रोड़ी तथा 'सक्लर' के मध्यमें सिंधुनदकी धारामें बने हुए गढ़का नाम 'अक्टर' है। यह केवल गढ़ मात्र-ही है और सढ़ासे ऐसा ही रहा होगा। गढ़ तथा सक्लरकी मध्यवर्त्ती नदीकी धारा तो २०० गज़ चौड़ी है परंतु गढ़ तथा रोड़ीकी मध्यवर्त्ती भासाका विस्तार ४०० गज़से कम न होगा। यह द्वितीय साला बहुत गहरी है।

हमारा अनुमान यह है कि इन्न-बत्ताके समयमें आधुनिक सक्खर-का नाम ही भक्खर रहा होगा। रोडी नामक नगरकी स्थापना १२९७ हि० कराया था। इस नगरमें में इमाम अब्दुक्षाहनफ़ी, नगरके काज़ी अब्-हनीफ़ा और शम्स-उद्दीन मुहम्मद शीराज़ीसे मिला। अन्तिम महाशयने मुक्तको अपनी अवस्था एक सौ बीस वर्षकी बतायी।

#### ६--- जन्ना

भक्षरसे चलकर मैं अचह'(अञ्चा)पहुँचा। यह बड़ा नगर भो सिन्धु नदपर बसा हुऋ। है। यहाँके हाट सुन्दर तथा मकान दढ़ बने हुए हैं।

इस समय यहाँके सर्वांच्च श्रियकारी (हाकिम) प्रसिद्ध पराक्रमी तथा दयावान सञ्यद जलालउद्दीन केजी थे। घनिष्ठ मित्रता हो जानेके कारण में इनसे बहुधा मिला करता था। दिक्कीमें भी हम दोनों फिर मिले। सम्राटके दौलताबाद चले जाने पर यह महाशय भी उनके साथ वहाँ चले गये थे। जाते समय, श्रावश्यकता पड़ने पर, श्रपने गाँवोंको श्राय भी व्यय करनेकी मुक्ते श्राह्मा दे गये। पर श्रवसर श्रा पड़ने पर मैंने केवल पाँच सहस्र दीनार ही व्यय किये।

मे होनेकं कारण उधरका तो विचार हो त्याग देना चाहिये। यहींपर (सक्बरमें) तारीज़ (इतिहास) 'मअम्मी' के छेखक मीर मुहम्मद मअस्म भक्करीकी समाधि एवं मीनार है। ऐसा प्रतीत होता है कि बत्ताने 'भक्कर' नामक गढ़ तथा "सक्बर" नामक नगर दोनोंको एक ही समझ कर यह छिखा है कि सिन्धु नदकी शाखा इसके बीचसे होकर जाती है। वर्षमानकालीन गढ़से सटकर उत्तरकी ओर बने हुए ख्वाजा ज़िज़रके (नामसे प्रसिद्ध) मठको ही कशल खाने बनवाया होगा।

(१) अवह, जल्रह-अब यह नगर मुकतानसे सत्तर मीलकी दूरी: \_पर, भावलपुर राज्यमें, 'पञ्चनद' के तटपर बसा हुआ है। (ए० २२ देखी) इस नगरमें में सय्यद जलालउदीन' अलवीकी सेवामें भी उपस्थित हुआ और उन्होंने कृपा कर मुक्तको अपना ख़िरका (चोग़ा) प्रदान किया।

इनका दिया हुन्ना ख़िरका ( चोगा ), हिन्दू डाकुन्नों द्वारा समुद्रयात्रामें लुटे जानेक समयतक, मेरे पास रहा ।

#### १०—गुलतान

जचहसे चलकर मैं सिन्धु-प्रान्तकी राजधानी — मुलतान' — श्राया। इस प्रान्तका गवर्नर (श्रमीर-उल-उमरा) भी इसी नगरमें रहता है।

प्राचीन कालमें पंजाबकी पाँचों निर्धा ऊठाके पास सिन्धुनद्से मिछती थीं परन्तु इस समय चालीस मीळ नीचेकी ओर मिट्टन-कोटके पास मिछती हैं। मध्यकालमें वहाँ यौधेय नामक राजपून जाति नियास करती थीं!

श्रीकिनगहम साहबके मतसे यह नगर एलेक्ज़िण्डर द्वारा बसाया गया था । नासिर-उदीन कवाचहके समयमें यह सिन्धु-प्रान्तर्की राजधानी थी ।

बुखारा और गीलानके सय्यद यहाँ बसे हुए हैं। स्वयद जलाल-बुखारी तथा मख़दूम जहानियाँकी समाधियाँ भी यहाँ ही बनी हुई हैं परन्तु वे चित्ताकर्षक न होनेके कारण दर्शन योग्य नहीं हैं। समाधि-द्वारपर हनके कालनिर्णायक पद (शेर) भी लिखे हुए हैं, जिनसे पता बलता हैं कि बत्ताके आगमनके समय श्री मख़दूम जहानियाँकी अवस्था २० वर्षकी थी। उनके दादा श्री जलाल-उद्दीनका देहावसान बहुस दिन पहिले हो सुका था।

- (१) यह जलालकदीनके पोते थे। इन्होंने ही फीरोज तुगछककी जाम वर्जवियासे सन् १३६१ में सन्धि कशाबी थी।
- (२) सुकतान बहुत प्राचीन नगर है। सिकंदरके भारतमें आनेके समय यह नगर 'माईन्स' जातिकी राजधानी था। जनरक

नगर पहुँचनेसे दस कोस प्रथम एक छोटी परन्तु गहरी नदी पड़ती है जिसे नार्वोकी सहायता विना पार करना श्रस-कनिंगहम माहबकी सम्मतिमें 'सूर्य-भगवान्' के मंदिरके कारण इसकी प्रसिद्धि हुई। सन् ६४१ ई० में प्रसिद्ध चीनी वाली हुएन संग जब भारतमें बाया तो उस समय भी इस मंदिरका अस्तित्व था और बह पाँच मीलके घेरेमें बसा हुआ था। बिळादुरी भी (८७५ ई० में ) इस मूर्तिका वर्णन करते हुए लिखता है कि समस्त सिंधु-प्रान्तके यात्री यहाँ भाकर सिर तथा दाढ़ी इत्यादि मुँडा मंदिरकी परिक्रमा करते हैं । अबुजैद तथा मसऊदीने भी (१२० ई०) में इसका वर्णन किया है। इस्त हौकल (९७६ ई०) का कथन है कि एक पुरुषाकार मूर्ति वेदीपर बनी हुई थी। इसकी आँखों में हीरे करो हुए थे और शरीर रक्त चर्मसे आच्छादित था। यह पता नहीं चलता कि यह मूर्ति किस वस्तुसे बनायी गयी थी। इब्न-हौकलके कुछ काळ पश्चात 'करामतह' ने इस नगरको जीत छिया और मृति तोडकर उस स्थान में एक मसजिद बनवा दी। अब्रिहानके समय यह मुर्ति न थी । औरंगजेबके राज्यकारूमें एक फ्रांसीसी यात्री यहाँ आया था और उसका भी इस मुर्तिके संबंधमें दिया हुआ वर्णन इंटन हौकलके वर्णनसे ठीक मिलता है, परन्तु लोग कहते थे कि औरंगज़ेबने मंदिर नोड़कर किलेमें मस्जिद बनवा दी है। सिक्खकालमें मलराजके समय यह मस्जिद मुखतानके घेरे जानेपर, मैराजीनके काममें लायी जाती थी और अग्नि-क्या जानेके कारण एक दिन उड्गर्या । जनरल किनाहम साहबने इसके खंडहर ( सन् १८५३ में ) ख़दवा कर देखे थे और वह गढ़के मध्य-भागमें मिले जिससे पश्चिमीय यात्रियों के इस कथनकी पुष्टि होती है कि मंदिर बाज़ारके मध्यमें बना हुआ था। बहुत संभव है कि नगरसे पाँच मील दूर बनेहुए वर्त्तमान 'सूर्यकुंड' का इस मंदिरसे कुछ संबंध हो ।

इस नगरमें शाह रुक्न आलमकी समाधि भी बनी हुई है। कहा जाता है कि गवासउदीन तुग़छकने यह अपने लिए बनवायी थी परंतु मुहम्मद-

म्भव है। यहींपर पार जानेवालींकी तथा उनके माल श्रस-बाबकी जाँच पडताल होती हैं। पहिले तो प्रत्येक व्यापारीके मालका चौथाई भाग कर-रूपमें लिया जाता था श्रीर प्रत्येक घोडेके पीछे सात दीनार देने पडते थे, परन्तु मेरे भारत-श्रागमनके दो वर्ष पश्चात् सम्राटने यह सभी कर उटा लिये। श्रःबास वंशीय खलीफाका शिष्यत्व स्वीकार कर लेनेके पश्चात् तो उथ्र' और ज़कातकें श्रतिरिक्त कोई कर ही नहीं रह गया। शाह तुगुलकने इसे शाहरूकन आलमको प्रदान कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इडनबत्ताने नगरमे दस मील पहिले जिस नदीको पार करनेका उल्लेख किया है वह 'रावी' थी। यदि रावी, विनाब और धेलम इन तीनों नदियोंको पार करना तो छोटी नदी न लिखता । सन् ७१४ई० में मुहम्मद कासिम सक्कीके मुख्तान-विजय करनेके समय व्यास नदी इस जिलेके दक्षिण-पूर्व कोणमें बहती थी और रावी नदी जिलेके नीचे नगरके बीचसे जाती थी। तैमुरके समयतक रावी नदी नगर तथा किलेके दोनों ओर बहती रही । कुछ होगोंके मतमें महाराज श्रीकृष्ण बंदके पुत्र साँबका कुछ-रोग भी इसी स्थानपर सूर्यकी उपासनाके कारण जाता रहा था। इस मंदिर-की स्थापना भी उन्हींके समयमें शाकद्वीपी बाह्मणों द्वारा यहाँपर हुई और सूर्य-पूत्रा भारतमें प्रवक्ति हुई । सिकन्दरने भी भारतमें इसी स्थान तक विजय की थी । इसके पश्चात् वह सिन्धुकी ओर चला आया ।

- (१) उश्र यह एक कर है, जो निक के बराबर होता है। मुसल-मान राज्यमें वस्तुओं का निक भाग अथवा उसका मुक्य सकारी ख़ज़ानेमें जमा होता था। इसे उश्र कहते थे। सम्राट्टारा किसी पुरुषको नक्द रुपया उपहार स्वरूप मिलने पर भी उसका निक भाग काट कर शेप निक ही वास्तवमें उसको दिया जाता था।
- (२) 'ज़कात' मुसलमान धर्मानुसार समस्त व्यय करनेके उपरांत रोप आयमें से हैं वीं माग दान करना पड़ता है। यह जकात कहलाता

मेरा श्रसवाब वैसे तो वहुत दीखता था परन्तु उसमें था कुछ नहीं, श्रतपव मुभे बड़ी चिन्ता हो रही थी कि कहीं कोई खुलचा न दे। ऐसा होने पर तो सारा भरम ही खुल जाता। मुलतानसे कुनुब-उल-मुल्कके एक सेनानायकको यह श्रादेश देकर भेज देनेके कारण कि मेरा सामान खुलवाया न जाय, मेरा सामान किसीने छुश्रा तक नहीं और इस कारण मैंने ईश्वरको बार बार धन्यवाद दिया।

हम गतभर नदीके किनारे ही टिके रहे। प्रातःकाल होते दी 'दहकाने-समरकन्दी' नामक सम्राट्का प्रधान डाक-अधिकारी तथा श्रम्भवार-नवीस मेरे पास आया। मैं उससे मिला श्रौर उसीके साथ मुलतानके हाकिमके पास, जिनको कुतुब-उल-मुल्क कहते थे, गया। यह बड़ं विद्वान् पत्नं धनाळ्य थे श्रौर इन्होंने मेरा बहुत श्रादर-सत्कार किया। मुक्ते देखते ही खड़े हो गये, हाथ मिलाया श्रौर श्रपने बरावर स्थान दिया। मैंने भी एक दास, एक घोड़ा श्रौर कुलु किशमिश, बादाम उनकी भेंट किये। ये दोनों मेवे इस देशमें उत्पन्न नहीं होते—खुरासानसे श्राते हैं—इसी कारण इनकी भेंट दी जाती है।

यह श्रमीर महोदय फर्श बिछे हुए बड़ेसे चव्तरेपर बैठे हुए थे। 'सालार' नामक नगरके काज़ी और 'ख़तीब' — जिनका नाम मुक्त स्मरण नहीं रहा, इनके पास बैठे हुए थे। इनके वाम तथा दाहिनी श्रोर सेनाक नायक बैठे थे और पीछेकी श्रोर सशस्त्र सैनिक खड़े थे। सामने सैन्य-संचालन होता था। बहुतसे धनुष भी यहाँपर पड़े हुए थे जिनको खींचकर कोई कोई मनचले पदाति श्रपनी श्रूरता दिखाते. श्रे पुष्ठ-है। परन्तु समस्त व्यय करनेके बाद यदि किसी व्यक्तिके पास ४० ६० था इससे कुछ कम धन शेव रह जाय तो कुछ भी जकातमें नहीं देना पड़ता।

सवारों के लिए दौड़कर बर्छेंसे छुंदने के निमित्त दीवारमें एक छोटासा नगाड़ा रखा हुआ था। घोड़ा दौड़ा कर भाले की नोकपर उठा कर ले जाने के लिए एक अंगुठी लटक रही थी। घोड़ा दौड़ा कर चौगान खेलने के लिए एक गंद भी पड़ा हुआ था। इन कार्योमें हस्त-लाघव, तथा कुशलता प्रदर्शित करने-पर ही प्रत्येककी पदोन्नति निर्मर थी।

मेरे उपर्युक्त विधिसे कुतुब-उल मुल्कका श्रमिवादन करने पर उन्होंने मुक्तका शैंख रुद्-उद्दीन कुरैशीके परिवारके साथ नगरमें रहनेकी श्राक्षा दी। यह परिवार हाकिमकी श्राक्षा बिना किसीको श्रपने यहाँ श्रतिथि क्रपमें नहीं रहने देता था।

इस समय इस नगरमें अन्य बहुतसे ऐसे अद्धेय बाह्य पुरुष भी ठहरे हुए थे जो सम्राट्की सेवामें दिस्ती जा रहे थे। इनमें तिरमिज़के काज़ी खुदावंदज़ादह कवामउद्दीन ( श्रीर उनका परिवार), उनके श्राता इमादउद्दीन, ज़ियाउद्दीन तथा बुरहान उद्दीन, मुबारकशाह नामक समरकृत्दक एक धनाह्य व्यक्ति, श्रखबगा बुखाराका एक श्रधिपति, खुदावन्दज़ादहका भानजा मिलक जादा, श्रीर बदर-उद्दीन एम्साल मुख्य थे। प्रत्येकके साथ इष्टमिश्र तथा दास श्रादि श्रन्य पुरुष भी थे।

मुलतान पहुँचनेके दो मास पश्चात् सम्राट्का हाजिब (पर्दा उठानेवाला) श्रौर मिलक मुहम्मद हरवी कोतवाल तीन दासोंके साथ खुदावन्दजादह कवाम-उद्दीनकी श्रम्पर्यना-को श्राये। खुदावन्दजादहकी पत्नीके श्रमागमनके निमित्त राजमाता मखुदूने जहाँ (जगत्-सेव्या) ने इनको खिलश्चत सहित भेजा था। श्रौर इन्होंने खुदावन्दजादह श्रौर उनके पुत्रोंको सरापा भेट किये। मैंने अखुबन्देशालम (संसारसेव्य) श्रर्थात्

सम्राट्की सेवा करनेका विचार प्रकट किया ( सम्राट्को यहां पर इसी नामसे पुकारते हैं )।

बादशाहका आदेश था कि यदि खुरासानकी ओरसे आने वाले किया व्यक्तिका इस देश (भारत) में ठहरनेका विचार न हो ता उसको यहाँसे आगे न बढ़ने दिया जाय। इस देशमें ठहरनेका विचार प्रकट करनेके कारण काज़ी तथा सालीको बुला मुक्तमे एक अहदनामा लिखवा लिया गया: परन्तु मेरे कुछ माथियोंने दस्तख़त करना अस्वीकार कर दिया। इन कार्योंसे निपट मैंने दिल्लीतक चालीस दिनका मार्ग है और बीचमें बराबर आबादी चली गयी है।

#### ११--भोजन-विधि

हाजिय (पर्देदार) श्रीर उसके साथियोंने खुदायन्द ज़ादहके भोजनका प्रबन्ध मुलतानसं ही कर लिया था। इन लोगोंने बीस रसोइये साथ ले लिये थे, जो एक पड़ाव श्रागे चलते थे श्रीर खुदावन्दज़ादहके वहाँ पहुँचनेके पहिले ही भोजन तैयार हो जाता था।

जिन पुरुषोंका मैंने ऊपर वर्णन किया है वे सब टहरते तो पृथक पृथक हैरों में थे परन्तु भोजन खुदावन्दज़ादहके साथ एक ही दस्तरख़्वान (भोजनके नोचेका वस्त्र) पर करते थे। मैं केवल एक बार इस भोजमें सम्मिलित हुआ। भोजनका कम इस प्रकार था। सर्व प्रथम तो बहुत पतली रोटियाँ आती थीं जिनको चपाती कहते हैं और वकरीको भून कर उसके चार या पाँच टुकड़े प्रत्येकके संमुख घरते थे। इसके पश्चात् धीमें तली हुई राटियाँ (पूरियाँ) आती थीं और इनके मध्यमें

'हलुआ साबृनिया' भग होता था। प्रत्येक टिकियाके ऊपर 'ख़िश्तो'नामक एक प्रकारकी भीठी रोटी रखते थे, जो आटा, घी तथा शर्करा द्वारा तैयार की जाती है। इसके पश्चात् चीनी-की रकावियोंमें रखकर कृलिया (सूप रसयुक्त मांस) लाते थे। यह मांसिविशेष घी, प्याज़ तथा श्रद्धक श्रादि पदार्थ डालकर बनाया जाता है। इसके पश्चात् 'समोसा' श्राता था—यह बादाम, पिस्ता, जायफल, प्याज़ तथा गरममसाले मांसमें मिला कर रोटियोंमें लपेट घीमें तल कर तैयार किया जाता है। प्रत्येक पुरुषके सम्मुख ४-५ समोसे रक्खे जाते थे। इसके पश्चात् घीमें पके हुए चावल श्राते थे श्रोर उनपर मुर्गका मांस हाना था। इसके श्रनन्तर लुक़ीमात श्रलक़ाज़ी श्रर्थात् हाश्मी नामक पदार्थ श्राता था श्रीर इसके श्रनन्तर क़ाहरिया लाते थे।

भोजन प्रारम्भ होनेके पहले हाजिय दस्तरख़्वानपर खड़ा हो जाता है श्रीर वह तथा एकत्र हुए सभी पुरुष सम्राट्की अभ्यर्थना करते हैं। इस देशमें खड़े होकर शिरको रुक्क्य (नमाज़ पढ़ते समय हाथ बाँधकर शिरको श्रागेकी श्रोर अकानेकी मुद्रा) की भाँति नीचे अका कर अभ्यर्थना की जातो है। इसके पश्चात् दस्तर-ख़्वानपर वैठते हैं। भोजनके पहले सोने, चांदो अथवा काँचके प्यालोंमें गुलाबका शरबत पिया जाता है जिसमें मिश्री मिली होता है। इसके पश्चात् हाजिबके 'बिस्सि- दलाह' कहने पर भोजन प्रारम्भ होता है। फिर फ़िक्क़ाश्र' के प्याले श्राते हैं। उसको पान कर लेनेके श्रनन्तर पान-सुपारो

<sup>(</sup>१) फिक्काअ—यह एक प्रकारकी मित्रा होती है। फारसी भाषाका शब्दकोष देखनेसे पता चळता है कि यह अनार तथा अन्य फर्ळों के अर्कसे तैयार की जाती थी।

आती है और फिर हाजिबके बिस्मिल्लाह कहने पर सब उठ खड़े होते हैं और भोजन शुक्र होनेके पहलेकी तरह फिर अभ्यर्थना की जाती है। इसके पश्चात् सब विदा होते हैं।

## दूसरा अध्याय

## मुलतानसे दिल्लीकी यात्रा

## (१) ऋबोहर

क्कालतानसे चलकर हम अबोहर' नामक नगरमें पहुँचे जो (वास्तवमें) भारतवर्षका सर्व-प्रथम नगर है। छोटा होनेपर भी यह नगर (बहुत) रमणीक है और मकान भी सुन्दर बने हुए हैं। नहरों तथा वृद्धोंकी भी यहाँ बहुतायत

<sup>(</sup>१) अबोहर—'इब्नबतृता' इस नगरकी स्थिति मुखतान और पाकपट्टनके मध्यमें अजोधनसे तीन पड़ाव मुखतानकी ओर बताता है, जो आधुनिक फीरोज़पुर जिलेकी फाज़लका नामक तहसीलमें हैं। यह वास्तयमें पाकपट्टन और सिरसेकी सड़कपर 'पाक-पट्टन' से ६० मील (अर्थात् तीन पड़ावकी वृशे) पर दिखीकी ओर दक्षिणीय पञ्जाब रेखवेपर स्थित है। इब्नबतृताको समुद्री डाकुओंने मालाबार तटपर लट लिया या और उसी समय इसका हस्तलिखित यात्रा-विवरण भी जाता रहा था। बाधुनिक विवरण तो उसने २५ वर्ष वपरान्त अपनी स्मृतिक आधार-पर लिखवाया है। इसीलिये कहीं कही नगरोंकी स्थिति अमवश आगे पीछे हो गयी है। यहाँपर भी इसी कारणसे यह नगर 'दिखीकी ओर तीन पड़ाव' लिखनेके स्थानमें 'मुलतानकी ओर' लिख दिया गया है। इसी प्रकारसे इन्नबत्ताने इसी स्थलके दुगैम पर्वतोंमें हिन्दुओंका निवासस्थान

है। अपने देशके वृत्तोंमें तो हमको केवल 'वेर' ही दीख पडा, परन्तु उसका फल हमारे देशके फलोंसे ( कहीं अधिक बड़ा श्रीर सुस्वादु था; श्राकारमें वह माजू-फलके बराबर था

## (२) भारतवर्षके फल

इस देशमें 'श्राम'' नामक एक फल होता है जिसका वृक्त होता तो नारंगीकी भाँति है परन्तु डीलमें उससे कहीं श्रिष्ठिक बड़ा होता है और पत्ते खूब सधन होते हैं, इस वृक्तको छाया खूब होती है परन्तु इसके नीचे सानेसे लोग श्रालसी हो जाते हैं। फल अर्थात् श्राम 'श्रालु बुख़ारे' से बड़ा हाता है। पकनेसे पहले यह फल देखनेमें हरा दीखता है। जिस प्रकार हमारे देश (मोराका) में नीबू तथा खट्टेका श्रन्थार बनाया जिख दिया है परन्तु अवोहरके पास तो दो दो सौ शिलकी दूरीतक भी कोई पर्वत नहीं है। सम्भव है कि रेतके पर्वतोंमें ही किसीने हिन्दुओंका बास बतुताको बतका दिया हो।

अबोहरमें पुराना गढ़ भी बना हुआ है। इब्नबन्ताके समयसे कुछ ही काल पहिले अबोहरके तिलोंडी नामक स्थानविशेषमें यहीं राजप्तोंके वंशज राजा शनामक (रणमल) का निवासस्थान था, जिसको पुत्री सालार रजव अर्थात् मुहम्मद तुगलक (सन्नाट्) के चाचा को व्याही गयी थी। और उसके गर्भसे फ़ीरोज़शाह तुगलक इत्यब हुआ। उस समय अबोहरमें सन्नाट् अलाउदीन ख़िलजीकी ओरसे सिराज अफ़ीफ़का चाचा 'अमलदार' था। इससे भी यही प्रतीत होता है कि अबोहर उन दिनोंमें अवश्य ही प्रसिद्ध नगर रहा होगा।

१ 'लुक्मा न स्वद ज़ेर गर अश्वार न याथी' अमीर खुसरोकी इस उक्तिसे भी इस कथनकी पुष्टि होती है। खुसरोका देहाँत हिजरी सन् ७२५ में अर्थात् अत्ताके भारत आनेके ९ वर्ष पहिले होगवा था। जाता है, उसी प्रकार कच्ची दशामें पेड़से गिरने पर इस फलका भी नमक डालकर लोग अचार बनाते हैं। आमके अतिरिक्त इस देशमें अद्रक और मिर्चका भी अचार बनाया जाता है। अचारको लोग भोजनके साथ खाते हैं; प्रत्येक प्रासके पश्चात् थोड़ा सा अचार खानेकी प्रथा है। ख़रीफ़में आम पकनेपर पीले रंगका हो जाता है और सेवकी भाँति खाया जाता है। कोई चाकूसे छील कर खाता है तो कोई यों हीं चूस लेना है। आमकी मिठासमें कुछ खट्टापन भी होता है। इस फलकी गुठली भी बड़ी होती है। खट्टेकी भाँति आमकी भी गुठली बो देनेपर चुच्च फूट निकलता है।

कटहल—(शकी; वरकी) इसका वृत्त बड़ा होता है: पत्ते अखरोटके पत्तोंसे मिलते हैं और फल पेड़की जड़में लगता है। धरातलसे मिले हुए फलको बरकी कहते हैं। यह खूब मीठा और सुस्वादु होता है। ऊपर लगनेवाले फलको चकी कहते हैं। इसका आकार बड़े कद्दूकी तरह और छिलका गायकी खालके सहश होता है। खरीफमें इसका रंग खूब पीला पड़ जाने पर जब लोग इसको तोड़ते हैं तो प्रत्येक फलमें खीरेके आकारके १०० या २०० कोये निकलते हैं। कोयोंके मध्यमें एक पीले गंगकी भिली होती है। प्रत्येक कायेके भीतर वाक़लेकी भाति गुठली होती है, भूनकर या पकाकर खानेसे इसका स्वाद भी वाक़लेका सा प्रतीत होता है।

वाक़ला इस देशमें नहीं होता । लाल रंगकी मिट्टीमें द्या . कर रखनेसे यह गुठिलयाँ अगले वर्षतक भी रह सकती हैं। इसकी गणना भारतवर्षके उत्तम फलोंमें की जाती है।

तेंद्र—आवनृसके पेड़का फल है। यह रंग और आकारमें े ख़ुवानीके समान हाता है। यह बहुत ही मीठा होता है। जम्मू—(जामुन) इसका पेड़ बड़ा होता है। फल ज़ैतून को भॉनि होता है। रंग कुछ कलौंस लिये होता है श्रीर इसके भीतर भी जैनूनकी सी गुठली होती है।

नारंगी—(शीरीं नारंज) इस देशमें बहुत होती है। नारंगियाँ अधिकतया खट्टी नहीं होतीं। कुछ कुछ खटास लिये, एक प्रकारकी मीठी नारंगियाँ मुक्ते बड़ी प्रिय लगती थीं और में उनका बड़े चावसे खाया करता था।

महुआ'—इसका पेड़ बहुत बडा होता है। पत्ते भी अखरोटके पत्तों की भाँति होते हैं, केवल उनके रंगमें कुछ ललों ही और पीलापन अधिक होता है। फल छोटे आल बुखारे के समान होता है और बहुत मीठा होता है। प्रत्येक फलके मुख पर एक छोटा किशमिशकी भाँति मध्यमें दाना होता है, जिसका स्वाद अंग्र्रका सा होता है। इसके अधिक खानेसे सिरमें दर्दे हो जाता है। सूख जाने पर यह अक्षीरके समान हो जाता है और में अंजोरके स्थानमें इसका ही सेवन किया करता था। अंजीर इस देशमें नहीं होता। महुएके मुखपरके दूसरे दानेकी भी अंग्र कहते हैं। भारतमें अंग्र बहुत ही कम होता है। दिखी तथा अन्य कितपय स्थानोंके अतिरिक्त शायद ही कहीं होता हो। महुएके पेड़ सालमें दो वार फलते हैं। इसकी गुठलीका तेल निकाल कर दीपोंमें जलाया जाता है।

कसेहरा (कसे रू) धरतीसं खादकर निकाला जाता है। यह कसतल (फल विशेष) की भाँति होता है और बहुत मीठा होता है।

<sup>1 &#</sup>x27;बत्ता' महुण्के फूळ और फळमें भेद न समझ सका। जिसको उसने अंग्रुके समान लिखा है वह वास्तवमें फूल है। उसके गिर जानेपर फळ निकलता है।

हमारे देशके फर्लोमेंसे अनार भी यहाँ होता है और वर्शमें दो बार फलता है । माल-द्वीपसमृहमें श्रनारके पेड़में प्रेने बारहों महीने फल देखें।

### (३) भारतके अनाज

यहाँ सालमें दो फसलें होती हैं। गर्मी पड़ने पर वर्षा होती हैं और उस समय ख़रोफकी फ़सल बोयी जाती है। यह फसल बोनेके ६० दिन पीछे काटी जाती है। अन्य अनाजोंके अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित अनाज भी उत्पन्न होते हैं—कज़र,' चीना, शामाख़ अर्थात् साँवक जो चीनासे छोटा होता है और बिरकों, साधुओं, संन्यासियों तथा निर्धनोंके खानेके काममें आता है। एक हाथमें सूप और दूसरे हाथमें छोटी छड़ी लेकर पीदेको भाइनेसे साँवकके दाने ( जो बहुतही छोटे होते हैं) स्पर्मे गर पड़ते हैं। धूपमें सुखा कर काठकी ओखली में डालकर कुटनेसे इनका छिलका पृथक् हो जाता है और भीत-रका ध्वेत दाना निकल आता है। इसकी रोटी भी बनायी जाती है और खीर भी पकाते हैं। भैंसके दूधमें इसकी बनी हुई खीर रोटीसे कहीं अधिक स्वादिष्ट होती है। मुक्ते यह खीर बहुत जिय थी, और मैं इसको बहुधा पका कर खाया करता था।

मारा - (फ़ारसी भाषामें मूँगको कहते हैं) यह भी मटर-की एक किस्म है। परन्तु मूँग कुछ लंबी और हरे रगकी होती है। मूँग और चावलका कशरी (खिचड़ी) नामक भोजन

<sup>(</sup>१) कज़रु—भाइने-अकबरोमें इसका नाम कदर और कुदरम लिखा है। जनसाधारण इसको कोदो कहते हैं। मुफ्त शिक्षा पाकर भी जिसको कुछ न आया हो उसे हिन्दीकी कहानतमें कहते हैं कि 'कोदो देकर पदा है।' अर्थात् पढ़ाईवर कुछ भी खर्च नहीं किया।

विशेषतः बनाया जाता है। जिस प्रकार हम।रे देश (मोराको) में प्रातःकाल निहारमुख (सर्व-प्रथम) हरीरा लेनेकी प्रथा है, उसी प्रकार यहाँपर लोग घी मिलाकर खिचड़ी खाते हैं। लोभिया—यह भी एक प्रकारका वाकला है।

मोड—यह श्रनाज होता तो कज़रुके समान है परन्तु दाना कुछ श्रिषक छोटा होता है। चनेकी भाति यह श्रनाज भी घोडों तथा बैलोंको दानेके रूपमें दिया जाता है। यहाँके लोग जौको इतना बलदायक नहीं समभते; इसी कारण चने श्रथमा माठको दल लेते हैं श्रीर पानीमें भिगोकर घोड़ोंको खिलाते हैं। घोड़ोंको मोटा करनेके लिए हरे जौ खिलाते हैं। प्रथम दस दिन पर्यन्त उसको प्रतिदिन तीन या चार रक्तल (१३ सेर=३ रक्तल) घो पिलाया जाता है। इन दिनोंमें उससे सवारी नहीं ली जाती, श्रीर इसके पश्चात् एक मासतक हरी मूँग खिलाते हैं। उपर्युक्त श्रनाज खरीक़की फसलके थे। इसके श्रितरिक्त तिल श्रीर गन्ना भी इसी फसलमें बोया जाता है।

ख़रीफकी फसल बोनेके ६० दिन पद्मात् घरतीमें रबीकी फसलका अनाज —गेहूँ, चना, मसरी, जौ इत्यादि बो दिये जाते हैं। यहाँकी घरती सब अच्छी और सदा फूलती फलती रहती है। चावल ता एक वर्षमें तीन बार बोया जाता है। इसकी उपज भी अन्य अनाजोंसे कहीं अधिक होती है।

#### (४) अबी बक्खर

श्रबोहरसे चलकर हम एक जंगलमें पहुँचे जिसको पार करनेम एक दिन लगता है। इस जंगलके किनारे बड़े बड़े दुगंम पहाड हैं, जिनमें हिन्दुश्लोंका वासस्थान बना दुशा है। इनमेंसे कुछ लोग डाके भी डालते हैं। हिन्दू, सम्राटकी ही प्रजा हैं और उन्हींकी अनुक्रम्पाके कारण गाँवोंमें मुसलमान हाकिमोंकी अधीनतामें रहते हैं। बादशाह जिसको गाँव या नगरविशेष जागीरमें दे देता है, वही जागीरदार या 'श्रामिल' इस मुसलमान हाकिमका अफैसर होता है। सब्राटकी आहा-की अवहेलना कर बहुत से हिन्दू इन्हीं दुर्गम पचताकी अपना वासस्थान बना, स्वयं सम्राट्स लडने अथवा डाका डालने-को सदा उतार रहते हैं। श्रीर लाग तो अवाहरसे प्रातः काल ही चल दिये परंतु मैं कुछ लोगोंके साथ अभी वहीं उहरा रहा भार दापहरके प्रभात आगे चला। हमारे साथ अरव तथा फारस दोनों देशोंके कुल मिलाकर बाइस सवार थे। जंगलमें पहुँचनेपर श्रम्सी पैदल तथा दा सवारी (हिं-दशों ) ने हमारे ऊपर घावा बाल दिया। हमारे साथी भी खब शरवीर और उत्साही थे, इसलिये जी तोइ कर लडे। श्रंतमें विपक्तियोंके बारह पैदल और एक सवार कुल मिला-कर तेरह खेत रहे। मेरे घाडेके आर मेरे दानोंके ही, एक-एक तीर लगा, परंतु इन लोगोंके तीर बहुत ही तुच्छ थे। हमारी ओरका भी एक घांडा घायल हुआ। विपत्तियोंका घाडा हमने श्रपने साथी की दं दिया और घायल घांडंकी हमारे तुर्क साथी ज़िवह कर चट कर गये। विपक्तियों के मृतकोंके शिर कार से जाकर इमने अबी बक्खरकें गढमें

(1) अबी बस्तार—पाक पटनसे लगभग एक पड़ावकी दूरीपर ज़िले गुलतानमें मैलसी नामक तहसीसके बाल, नामक गाँवमें अब्-बक्कर नामक गाँवमें अब्-बक्कर नामक गाँवमें अब्-बक्कर नामक गाँवमें अब्-बक्कर नामक गांचीन, प्रतिष्ठित महास्माका मठ बना हुआ है। बहुत संभव है कि उपर्युक्त स्थाब यहीं रहा हो। बदि हमारा अनुमान कीक हो तो बहे आश्रमंकी बाक है कि बद्दा जैसे अरब आश्रीने इस प्रसिद्ध महायुक्षक मठका वर्णन कर्नो नहीं किया।

प्राचीरपर लटका दिये। अबी बक्खर हम श्राधी राततक पहुँच सके। श्रीर वहाँसे चलकर दो दिनमें श्रजोधन पहुँचे।

### (५) त्रजोधन

यह छोटासा नगर शैल फ़रीद-उद्दीन (बदाऊनी) का है। शैल बुरहान-उद्दीन इस्कन्दरी (एलेक्जैगिड़या-निवासी) ने चलते समय मुझसे कहा था कि शैल फरीद-उद्दीनसे तेरी मुलाक़ात होगी। ईश्वरको अनेक धन्यवाद है कि अब मैं इनसे

- (१) अजांधन—पाकपट्टनका प्राचीन नाम है। बाबा फ़र्शदका मठ यहाँपर होनेके कारण सज़ाट् अकबरकी आज्ञानुसार हैं सका नाम बदल कर पाकपट्टन कर दिया गया। पहिले इसको फ़रीदपट्टन कहा करते थे। अब यह नगर सतलज नदीसे उत्तरकी ओर दस मीलकी दूरी-पर माँटगूमरी जिलेकी एक तहसीलका प्रधान स्थान है। बाबा फरीदबी समाधिपर अब भी प्रत्येक वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है और प्रत्येक पुरुष भिन्नतीकी खिड़कीसे निकछनेका प्रयत्न करता है। आईने-अकबर्शमें इस नगरका नाम केवल 'पट्टन' लिखा है। और फरिश्तामें 'पट्टन बाबा फरीद'। यह नगर प्राचीन कालमें सतलज नदीपर बसा हुआ था और किनाहम साहबके कथनानुसार 'अयोधन' नामक किसी हिंदू संत अथवा राजाने इसको बसाया था। मध्यकालमें 'सुराक' (अर्थात मण्डपान करने-वाली एक जातिविशेष) इस प्रांतमें बसी हुई थी और सिकन्दरके विजय-कालतक यहीं रहती थी। तैमूर आदि प्राचीन महापुरुषोंने यहींपर सतलज पार कर भारतमें प्रवेश किया था।
- (२) शैल फ़रीद-उद्दान बत्ताने यहाँ ग़लती की है। सम्राट्के गुरुका नाम था भलाउद्दीन । इन्हीं महाशयके पुत्रोंके नाम मुईजउदीन व इल्मउद्दीन थे। सम्राट् मुहम्मद तुग़लकने अपने इन गुरु महाशयकी समाधिपर एक बद्दा भन्य गुम्बद बनवाया।

मिला। यह भारत-सम्राट्के गुरु हैं, श्रीर सम्राट्ने यह नगर इनका प्रदान किया है। शैख महाशय बड़ हो संशयी जीव हैं, यहाँतक कि न तो किसीसे मुसाका ( अपने दोनों हाथोंसे दूसरे पुरुषके हाथोंको प्रेम र्विक पकड कर श्रमिवादन करना ) करते श्रार न किसीके निकट श्राकर ही बेठते हैं। बस्नतक छु जाने पर घोते हैं। मैं इनके मठमें गया, श्रीर इनसे मिलकर शैख बुरहान उद्दीनका सलाम कहा ता ये बडे ब्राश्चर्यका भाव दिखाकर बोले कि 'किसी औरको कहा होगा'। इनके दोनों पुत्रोंसे भी में मिला। दोनों हीं बड़े विद्वान थे। इनके नाम मुईज़ उद्दीन श्रीर इल्मउदीन थे। मुईज़ उद्दीन बड़े थे श्रीर पिताकी मृत्युके उपरान्त सज्जादानशीन इए। इनके दादा शैल फ़रीद-उद्दीन बदाऊनीकी समाधिके भी मैंने जाकर दर्शन किये। बढाऊँ नामक नगर संभलके इलाकेमें है। यहाँसे चलते समय इल्मउद्दीनने अपने पूजनीय पितासे मिलनेके लिए मुक्तसें कहा। उस समय वह भ्वेत वस्त्र पहिने सबसे ऊँची छतपर विराजमान थे श्रोर सिरपर बँधे हुए वडे माप्तेका शमला उनके एक श्रार लटक रहा था। उन्होंने मुभे ब्राशीर्वाद दिया श्रीर मिश्री तथा बतारो प्रसाद क्यमें भेजे।

#### (६) सती-वृत्तांत

में शैल महाशयक मठसे लौटने पर क्या देलता हूँ कि जिस स्थानपर हमने डेरे लगाये थे उस आरसे लोग भागे चले आते हैं। इनमें हमारे आदमी भी थे। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक हिन्दूका देहांत हां गया है, चिता तैयार की गयी है और उसके साथ उसकी पत्नी भी जलेगी। उन दोमीके जलाये जानेके उपरांत हमारे साध्ययोंने लौट कर कहा कि यह क्षी तो लाज़से स्थिपट कर जल गयी।

एक बार मैंने भी एक हिन्दू कीको बनाव-सिंगार किये घोड़ेपर बहकर जाते हुए देखा था। हिन्दू और भुसलमान इस कीके पीछे चल रहे थे। आगे आगे नौबत बजती जाती थी, और आग्रज (जिनको यह जाति पूजनीय समभती है) साथ साथ थे। घटनाका स्थान सम्राट्की राज्यसीमाके अन्तर्गत होनेके कारण बिना उनकी आज्ञा आप्त किये जलाना संभव न था। आज्ञा मिलने पर यह की मलायी गयी।

कुछ काल पञ्चात में 'अवरही' नामक नगरमें गवा, जहाँ के निवासी अधिक संस्थामें हिन्दू थे पर हाकिम मुसल-मान था। इस नगरके आसपासके कुछ हिन्दू ऐसे भी थे जो बादशाहकी आदाकी। सदा अवहेलना किया करते थे। इन्होंने कि बाद छापा मारा, अभीर (नगरका हाकिम) हिन्दू मुसलमानोंको लेकर इनका सामना करने गया तो घोर बुद्ध हुआ और हिंदू प्रजामें सात व्यक्ति खेत रहे। इनमेंसे तीनके कियाँ भी थीं। और उन्होंने सर्ता होनेका विचार प्रकट किया। हिंदु आमें अत्येक विधवाके लिए सती होना आवश्यक नहीं है परन्तु पतिके साथ स्त्रीके जन जानेपर वंश प्रतिष्ठित गिना जाता है और उनकी भी पतिव्रताओं में गणना होने लगती है।

<sup>(</sup>१) अवरही—सभवतः यह सिंधु प्रांतके रोड़ी नामक ज़िलेमें माधुनिक 'ववाउस' नामक तहसीखका प्राचीन नाम है।

<sup>(</sup>२) सती—अञ्चल फज़लका मत है कि उस समय खियाँ, रूजा, मय तथा परंपराके कारण, अस्वीकार म कर सकती थीं और रूपार हो कर सती है। जाती थीं। रूपार बिखियम वैटिकके समयमें सन् १८२९ से यह कुश्रधा बंद कर दी गयी।

सती न होनेपर विश्ववाको मोटे मोटे वस्त्र पहिन कर महा कष्टमय अधिन तो व्यतीत करमा पड़ता ही है, साथ ही वह पतिपरायणा भी नहीं समभी जाती।

हाँ, तो फिर इन तीनों कियोंने तीन दिन पर्वत खुब गाया बजाया श्रीर नाना प्रकारके भोजन किये. मानो संसारसे विदा से रहो थीं। इनके पास चारों श्रोरकी सियोंका जमघट सगा रहता था। चौथे दिन इनके पास घोड़े लाये गये ऋौर ये तीनों बनाव सिंगार कर, सुगंधि लगा उनपर सचार हो गयीं। इनके दाहिने हाथमें एक नारियल था, जिसको ये बराबर उल्लाल रही थीं और वार्ये हाथमें एक दर्पण था जिस-में ये अपना मुख देखती थीं । चारों श्रोर बाबकों तथा संबंधिः खोंकी भीड़ लग रही थी। आगे आगे नगाड़े तथा नौबत बजती जाती थी। प्रत्येक हिन्दु श्राकर श्रपने मृत माता, पिता, वहिन, भाई, तथा या अन्य संबंधी या मित्रोंके लिए इनसे प्रणाम कहनेको कह देता था और ये "हाँ हाँ" कहती और हँसती बली जाती थीं। मैं भी मित्रोंके साथ यह देखनेको चल दिया कि ये किस प्रकारसे जलती हैं। तीन कोसतक जानेके प्रधात हम एक ऐसे स्थानमें पहुँचे जहाँ जलकी बहुताबत थी श्रीर क्र्जोंकी सञ्जताके कारण श्रंधकार छाया हुआ था। बहाँपर चार गुम्बद ( मंदिर ) बने हुए थे और प्रत्येकमें एक-एक देवताकी मुर्ति प्रतिष्ठित थी। इन चारों ( मंदिरों ) के मध्यमें एक ऐसा सरावर (कुंड ) था जिसपर वृत्तोंकी सघन छाया होनेके कारण धूप नामको भी न थी।

घने श्रंघकारके कारण यह स्थान नरकवत् प्रतीत हो रहा था। मंदिरोंके निकट पहुँचने पर इन स्त्रियोंने उतर कर स्नान किया श्रोर कुंडमें एक डुक्की लगायी। वस्त्र आभूषण श्रादि उतार कर रख दिये, श्रीर मोटी साडियाँ पहन लीं। कंडके पास नीचे स्थलमें अग्नि दहकायी गयी। सरसीका तेल डालने पर उसमें प्रचंड शिखाएँ निकलने लगीं। पन्द्रह पुरुषोंके हाथोंमें लकड़ियोंके गहें बंधे हुए थे श्रीर दस पुरुष अपने हाथों में बड़े बड़े लकड़ी के कुन्दे लिये खड़े थे। नगाड़े, नौवन श्रीर शहनाई बजानेवाले स्त्रियोंकी प्रतीचामें खडे थे। स्त्रियोंकी दृष्टि बचानेके लिए लोगोंने अग्निको एक रजाईकी श्रोटमें कर लिया था परंतु इनमेंसे एक स्त्रीने रजाईको बलपूर्वक खींच कर कहा कि क्या में जानती नहीं कि यह श्रीन है, मुभे वया डराते हो ? इतना कह कर यह ऋग्निका प्रणाम कर तरंत उसमें कृद पड़ी। वस नगाड़े, ढाल, शहनाई श्रीर नौबत बजने लगी। पुरुषोंने अपने हाथोंकी पतली लकड़ियाँ डालनी प्रारंभ कर दी, श्रीर फिर बड़े बड़े कुंदे भी डाल दिये जिसमें स्त्रीकी गति बंद हो जाय। उपस्थित जनता भी चिल्लाने लगी। मैं यह हृदयद्रावक दश्य देख कर मूर्च्छित हो घोड़ेसे गिरनेको ही था कि मेरे मित्रोंने संभाल लिया और मेरा हुख पानीसे घुलवाया। (संज्ञा लाभ कर) मैं वहाँसे लौट श्राया।

इसी प्रकारसे हिंदू निद्यों में इवकर प्राण दे देते हैं। बहु-तसे गंगा में जा इबते हैं। गंगाजीकी तो यात्रा होती है, श्रीर अपने मृतकोंकी राखतक हिंदू इस नदी में डालते हैं। इनका विश्वास है कि यह नदी स्वर्गसे निकली है। नदी में इबते समय हिंदू उपन्थित पुरुषोंसे कहता है कि सांसारिक कष्टों या निर्धनताके कारण में नदी में इबने नहीं जा रहा हूँ। वरन् में तो गुसाई (ईश्वर) की इच्छा पूर्ण करनेके लिए श्रपना प्राण विसर्जन करता हूँ। इन लोगोंकी भाषा में 'गुसाई' ईश्वर को कहते हैं। नदी में इबवर मरनेके उपरान्त शव पानी से निकाल कर जला दिया जाता है श्रीर राख गंगा नदीमें डाल दी जाती है।

#### (७) सरस्वर्ता

श्रजोधनसे चलकर हम सगस्वती (सिग्मां) पहुँचे।
यह एक वडा नगर है। यहाँ उत्तम कोटिके चावल बहुतायतसं होते हैं श्रोर दिल्ली भेजे जाते हैं। शम्स-उद्दीन वांशञ्जी
नामक दूनने मुक्ते इस नगरके करकी श्राय बतायी थी, परंतु
में भूल गया। हाँ, इतना श्रवश्य कह सकता हूँ कि वह थी
बहुत श्रिथक।

#### (८) हाँसी

यहाँसे हम हाँसी गये। यह नगर भी सुन्दर श्रीर दढ़ बना हुआ है।यहाँ के मकान भी बड़े हे श्रीर नगरका प्राचीर

- (1) सिरसा—प्राचीन ऐतिहासिकोंने "सिरसा"का नाम 'सरस्वती' हो लिखा है। प्राचीन नगरके खँडहर वर्तमान बस्तीके दक्षिण-पश्चिमकी ओर अब भी मिळते हैं। प्राचीन काळमें यहाँपर गर्न्खर ( अर्थात् सरस्वती नदीकी शाखा) बहुती थी। परंतु अन वह सुख गयी है। बनूनाके समय यहाँपर एक सुबेदार रहता था।
- (२) हाँसी —यह नगर फीरोज तुग्छक द्वारा स्थापित, वर्तमान हिंसारके ज़िलेमें एक तहसीलका प्रधान स्थान है। कहा जाता है कि तोमरवंशीय अनंगपालने इस नगरकी नींव ढाली थी। इडनवत्नाने अम वश 'तोमर' या 'तोम' को ही किसी राजाका नाम समग्न लिया है। संभव है, राय पिथौराको ही उसने लक्षित कर यह 'तोरा' शब्द लिखा हो क्योंकि उन्होंने पुराने किलेको दुवारा पूरी मरम्मत करायी थी। हिसारके आवाद होनेसे पहिले यहाँपर भी एक हाकिम रहा करता था। महसूद गजनवी और सुलतान गोरीके समयमें यहाँका गढ़ बढ़ा मजबूत समझा जाता था।

भी ऊँचा बना हुआ है। कहा जाता है कि 'तोरा' नामक हिंदू राजाने इस नगरकी स्थापना की थी। इस राजाकी बहुतसी कहावनें भी लोग जहाँ सहाँ सहते हैं। भारतवर्षके काज़ियोंके प्रधान (काज़ी-उल-कुल्ज़ात) काज़ी कमालउद्दीन सदरे-जहाँ-के भाई एवं बादशाहके शिक्तक, कतलू खाँ और मक्काको चले जानेवाले शम्स-उद्दीन खाँ दोनों इसी शहरके रहनेवाले हैं।

### (६) मसजदाबाद श्रौर पालम

फिर दो दिनके पश्चात् हम मसऊदाबाद्' पहुँचे। यह नगर दिक्कीसे दस कोस इधर है। यहाँ हम तीन दिन ठहरे। हाँसी और मसऊदाबाद दोनों ही स्थान होशंग इब्न मलिक कमाल गुगंकी आगीरमें हैं।

जब हम यहाँ आये तो सम्राट् राजधानीमें न थे, क्रमोजकी क्रोर, जो दिल्लीसे दस पड़ाबकी दूरीपर है, गये हुए थे। राज-माता, मख़दूमे-जहाँ, और मंत्री सहमद बिन क्रयाज़ कमी जिन्हें झ्वाजेजहाँ भी कहते थे, दिक्कीमें थे। मंत्री महोदयने व्यक्तिगत मान-मर्यादानुसार, हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिकी अभ्यर्थनाके लिए कुछ मनुष्य भेजे। मेरी अभ्यर्थनाके लिए परदेशियोंके हाजिब शरीक मज़िन्दरानी, शैल बुस्नामी और धर्मशास्त्रके क्राता अलाउदीन कृषरा मुलतानी आये थे। मंत्रीने हमारे आगमनकी सुचना सम्राटके पास दाक द्वारा भेजी। उत्तर

<sup>(</sup>१) मसददाबाद — सम्राट् अकवरके समयतक इस कसबेमं ख्ब बस्ती थी। आईने अकवरीमें लिखा हुआ है कि उस समय महाँपर ईटों-का बना हुआ एक प्राचीन दुर्ग भी वर्तमान था। यह स्थान नजफ गढ़से एक भील प्रवक्ती और है और पारुमके स्टेशनसे छः मील पश्चिमोत्तर दिशामें इसके खँडहर मिखडे हैं।

आनेमें तीन दिन क्या गये। इसी कारण हमको तीन दिनतक मसऊदाबादमें ठहरना पड़ा। तीन दिनके पक्षात् काकी वर्मशास्त्रके झाता शैख तथा उमरागण हमारी अभ्यर्थमाको अथये। जिन पुरुषोंको मिश्र देशमें अमीरके नामसे व्यक्त किया जाता है उनको इस देशमें मिलक कहते हैं। इनके अतिरिक्त सम्राट्के परम अद्धेय मित्र शेख् जहीरउद्दीन जिन्द्यानी भी हमारा स्वागत करनेके लिए आबे थे।

मस उदावादसे चलकर हम पालम' नामके एक गाँवमें उहरे। यह सैयद शरीफ़ मासिरउद्दीन मुताहिर श्रोहरीकी जागीरमें है। सैयद साहिब भी सम्राट्कं मुसाहिबोंमेंसे हैं श्रीर सम्राट्की दानशीसताके कारण इनको बहुत साम हुश्रा है।

# तीसरा अध्याय

#### दिल्ली

### १---नगर श्रीर उसका पाचीर

क्रुह्रेपहरके समय हम राजधानी दिक्की पहुँचे। इस महान् नगरके भवन बड़े सुन्दर तथा दृढ़ बने हुए हैं। नगरका सुदृढ़ प्राचीर भी संसारमें ब्रद्धितीय समभा जाता है। पूर्वीय देशोंमें, इसलाम या अन्य मताचलम्बी, किसीका भी,

<sup>(</sup>१) पाकम—विद्धीमे रेवाडी कानेवाकी रेकवे लाइनपर इस समय भी यह गाँव वर्तमान दिल्ली नगरसे बारह मीलकी दृशीपर बसा हुआ है।

<sup>(</sup>२) दिल्ली ननभकी जनसंख्या उस समय चार स्थानों में विभक्त थी। पुरानी, हिन्दुओंकी दिल्लीसे इच्नवतृताका राष विधीशके दुर्ग तथा

पेसा पेश्वर्थ्यशाली नगर नहीं है। यह नगर खूब विस्तृत है और पूरी तौरसे बसा हुन्ना है।

यह नगर वास्तवमें एक नहीं है, वरन एक दूसरेसे मिल-कर वसे हुए चार नगरोंसे वना है। इनमें सर्वप्रधम दिल्ली है। यह प्राचीन नगर हिन्दुओंकं समयका है और हिजरी सन् प्र=४ में मुसलगानोंने इसको जीता था। दूसरा नगर सीरी है। इसको दारुल ख़िलाफ़ा ( गजधानी ) भी कहते हैं। जिस समय ग्यासउद्दीन खलीका मुस्तन सरुल श्रव्यासी (विजय-सुचक उपाधिविशोष ) के पाते दिक्षीमें रहते थे, उस समय यह नगर सम्राट्ने उनका दे दिया था। तीसरा नगर तुगल-काबाद है, जिसको सम्राट्के पिता गयासउद्दीन तुगलक शाहने बसाया था। (कहा जाता है कि) एक दिन गृयासउदीनने काक किलेकी जनसंख्यासे तात्पयं है, इन्द्रपत या अन्गपालकी प्राने किले-की बर्स्तासे नहीं; जो अधुनिक नगरसे तीन मीछकी दुरीपर मधुराकी सड्कपर बसी हुई है । लालकोट अनंगपालने १०५२ ई० में बनवाया था और लोहेकी लाटपर यह तिथि अंकित भी है। राथ पिथौराने नगरको विस्तृत कर छालकोटको गढकी भाति नगरके मध्यमें कर लिया था। जालकोटकी दीवारें अब भी कहीं कहीं अविश्वष्ट हैं । इसका घेरा सवा दो मीक था और दीवारें ३० फीट मोटी और खाइँसे चोटीतक ६० फीट ऊँची थीं। पृथ्वीराजके किलेका घेरा तो साढ़े चार मोळ था परंतु दीवारें बालकोटसे आधी थीं।

- (1) 'सीरी' का गढ़ और नगर अलाउदीन ख़िल्जीने अपने शासन-कालमें बनवाया था। 'कुतुब साहब'को आते समय मार्गमें बाई ओर इसके भग्नावशेष अब भी दृष्टिगोचर होते हैं। बोल्डवालमें लोग इसको एक अलादलका किला कहते हैं।
- (२) तुग्छक्। बाद मधुराकी सड्कार कुतुब साहबसे चार मीळ पूर्वकी ओर एक पहाड़ी पर किए। और नगर अर्धचंद्राकार बसा हुआ

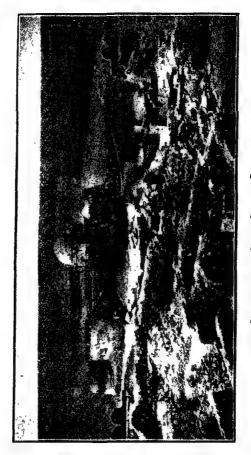

गयासुदीन सुगलकशाहकी समाधि तथा किला, पृ॰ ४५

सलतान कृतव उद्दीन विलजीकी सेवामें उपश्थितिके समय यह प्रार्थना की कि उस खानपर एक नया नगर बसाया जाय। इसपर बादशाहने ताना मार कर कहा कि यदि तू बादशाह हो जाय तो ऐसा करना। दैवगतिसे ऐसा ही हुन्ना। तब उसने यह नगर श्रपने नामसे बसाया । चौथा नगर जहाँपनाहर था दसका कल घेरा ३ मील ७ फर्लांग है। यहाँपर बंद बाँध कर एक मील बनायी गर्या थी । गहकी दीवारें पहाइकी चट्टानें काट कर बनायी गयी हैं और मैदानसे ९० फ़ुट ऊँची हैं। दक्षिण-पश्चिम कोणमें गढ़ और राज-महल बने हुए थे। इनके निकट ही छाल पत्थर तथा स्फटिककी बनी हुई गयास उद्दोन तुगलक शाहकी समाधि है। यह नीचेसे लेकर गुम्बदकी चोटीतक ४० फुट ऊँची है। गुम्बदकी परिधि बाहरसे ४४ फुट है। कहा जाता है कि पिता और पुत्र एक ही समाधि-भवनमें अयन कर रहे हैं। यांट यह ठाक है तो सम्राट् मुहम्मद विन तुगलक शाहके शवकी--उनके मृत्यु-स्थान उट्टे (भिन्ध्) मे लोग दिलीमें अवश्य ले आये होंगे । परन्तु जिया-उद्दीन बरवी लिखता है कि सुलतान फारोज़ने उन पुरुपोंकी संतानसे जिनको मुहम्मदशाह तुगळकने विना किसी अपराधके बध किया था, क्षमापत्र लेकर उन्हें समाधिपा, दाहउळ अमनमें रखवा दिया। दाहउअमन उस स्थानको कहते हैं जहाँ गयासउदीन बजबनका समाधिस्थान है। तुगलक शाहके गर्में अब गुजरोंकी बस्ती है और मकबरेमें मुसलमान ज़र्भोदार रहते हैं।

ये अपनेको तुगलकका वंशधर बताते हैं और नगरमें लकड़ियाँ बेचते है। सुनते हैं कि अन्तिम सुगल सम्राट् बहादुरशाहके राज्यकालमें भी ये लोग दिल्लीके बर्तमान दुर्गमें लकड़ियाँ बेचने जाना कभी स्वीकार न करते थे, चाहे कुछ ही मूल्य क्यों न मिले।

(१) तुगृहकका नगर 'जहाँपनाह' दिल्ला और सीरीके मध्यमें था और वहाँ उसके सहस्रस्तरम नामक भवनके मग्नावशेष इस समय मी विद्यमान हैं। है जिसमें वर्तमान सम्राद् मुहम्मदशाह तुग़लक रहते हैं और यह उन्होंका क्साया हुका है। सम्राद्का विचार था कि इन चारों नगरोंको मिलाकर इनके चारों ओर एक प्राचीर वनका दें, और इस बिचारके अनुसार कुछ प्राचीर भी वन चाया गया परन्तु अधिक व्यय होते देख कर अधूरा ही छोड़ दिया गया।

नगरका यह अद्वितीय प्राचीर ग्यारह हाथ चौड़ा है। चौकीदारों तथा द्वारपालोंके रहनेके लिए इसमें काठरियाँ और मकानात भी वने हुए है। अनाज रखनेके लिए खत्तियाँ भी (जिनको अवारी भी कहते हैं) इसी प्राचीरमें बनी हुई

(१) दिल्ला और सीरीके दक्षिण और पश्चिममें पहाड़ी थां, और उत्तर और पूर्वमें मुझ्मार तुगलकने नगर-प्राचीर बना कर दोनो नगरोंको मिला विवा था। उस समय यह नगर बड़ा हां समृद्धिशाली था। इस बत्रा इस्ति नगर-प्राचीरके भीतर तुगलकाबादकी स्थित भी बनकाता है परन्तु यह गुलत है।

इयम बत्ता तथा मुहम्मद् तुग्छकके पश्चात् फीरोजनाह तुग्छकमे कीरोज़बाद नामक नवा नगर बसाया था, जो हुमायूँकी समाधिसे खेकर आधुनिक नगरके उत्तरकी आर पहादातक चका गया था। काली मसजिद तथा रिजयाकी समाधिवासे आधुनिक नगरका भाग भी इसामें सम्मिक्ति था। दिल्ली दरवाजेके बाहर, जहाँ अब फीरोज़शाहकी काट खड़ी हुई है, इस वयरका हुगा बना हुआ था।

इस बद्राका समसाम्यक मसाविक-उक अवसारका लेखक लिखता है कि इस नगरमें इस समय एक सहस्त्र पाठशाकाएँ, दो सहस्त्र छोटी कही मस्तिवर्दें और सत्तर भौषचाक्य (शक्ताख़ाने) थे। लोग ताला-कोंका पानी पीते थे। कुओं पर रहट कमते थे और पानी केखक सात हाथ-नीचे था। हैं। मझनीक' तथा युद्धका अन्य सामान भी इसमें बने हुए गोदामों में रखा रहता है। कहा जाता है कि यहाँपर भरा हुआ अनाज सब प्रकारसे सुरिक्षत रहता है, उसका रंगतक नहीं बदलता। मेरे संमुख यहाँसे कुछ चावल निकाले जा रहे थे, उनका बाह्यरंग तो कुछ कालासा एड़ गया था, परन्तु स्वादमें निस्सन्देह कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ था। मझा, जुआर भी मेरे सामने निकाली जा रही थी। लोग कहते थे कि सम्राट् बलवनके समयमें, जिसको अब नब्बे वर्ष धीत गये, यह अताज भरा गया था। गोदामों में प्रकाश पहुँचानेके लिए नगरकी और ताबदान (रौ गनदान) बने हुए हैं। प्राचीरके ऊपर कई सवार तथा पैदल सैनिक नगरके चारों और घूम सकते हैं। प्राचीरका निचला भाग पत्थरका बना हुआ है और उपरकः पक्की ईटोंका। बुजोंकी सख्या भी अधिक है और ये एक दूसरेसे बहुत समीप बने हुए हैं।

नगरके श्रद्वाइस द्वार हैं। इनमेंसे हम केवल कुछ एक-का ही वर्णन करेंगे। वदाऊँ दरवाज़ा वड़ा है और बदाऊँ नामक नगरके नामसे प्रसिद्ध है। मन्द्वी दरवाज़ेके आगे खेत हैं। गुल-दरवाज़ेके श्रागे वाग हैं। नजीब दरवाज़ा, कमाल दरवाज़ा विशेष व्यक्तियोंके नामपर बने हैं। गज़नी दरवाज़ेके

<sup>(</sup>१) मंजनीक —यह युद्ध के काममें आनेवाला एक यन्त्र है। तोपके आविष्कारके पहिले ईसाकी सोलहवीं धतान्दीतक इससे दुर्गकी दीवाशंको तोदने तथा दुर्गके मीतर जलती हुई तथा दुर्गन्ध युक्त सदी हुई क्स्तुक् फेंकनेका यूरोप, चीन तथा अन्य मुसलमान प्रदेशोंमें, काम लिया जाता था। ज़ियाडदीन बरनी किलता है कि अकाउदीन ख़िल्ज़ीचे इमके हाता दिली नगरमें सोवा, चाँदी फिकवा कर नगर-निवासिषोंको लालक दे कर नगरदार सुलवाने थे।

बाहर ईदगाह श्रीर कुछ कृत्रिस्तान बने हुए हैं। पालम दर-वाज़ा पालम गाँवकी श्रार बना हुश्रा है। बजालसा दरवाजे के बाहर दिल्लांके समस्त किन्निनान हैं, जो सब सुन्दर बने हुए हैं। यदि किसी कवपर गुम्बद न भी हो तो मिहगाब अवश्य हो होगी श्रीर इनके बीच बीचमें गुलशब्बो, रायबेल, गुलनसरीं तथा श्रन्य प्रकारकी फुलवाड़ी लगी रहती है।

### (२) जामे-मसजिद, लोहेकी लाट और मीनार

नगरकी जामे' मसजिद वहुत विस्तृत है। इसकी दीवारें, छुत, श्रीर फर्श सब कुछ खेत पत्थरोंका बना हुश्रा है। वे पत्थर सीसा लगाकर जोड़े गये हैं। लकड़ी यहाँपर नामको भी नहीं है। मसजिदमें पत्थरके तेरह गुम्बद है, श्रीर मिम्बर भी (वह सिहासन जिसपर खड़े होकर इमाम उपदेश देते हैं) पत्थरका ही है। इस चार चौककी मसजिदके मध्यमें

(१) जामेमसजिद—इसका यथार्थं नाम कृबन-उल-इसलाम था। यहाँपर पहिले पृथ्वीराजका मंदिर था। मुअज़उद्दीन मुहम्मद बिन सामने, जिसको शहाबुद्दीन गोर्रा भी कहते हैं, अपने गुलाम सेनापति कृतुबउद्दीन ऐबक द्वारा इस मसजिदकी नींव ५८९ हिजरीमें दिली-विजयके उपरांत रखवायी। हिजरी ५९४ में इसमें ५ दर थे। और वहाँपर यही साल अंकित भी है। फिर ६२७ हिजरीमे शमसउद्दीन अल्तमशने तीन तीन दरके दो भाग और निर्मित कराये। इन्वबत्ताके समय चौथा भाग भी बना हुआ था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें केवल दो दर ही थे और कुछ न थर, क्योंकि बत्ना केवल तेरह गुम्बद बताता है। यदि चौथा भाग भी पूरा होता तो गुम्बदकी संख्या चौरह होती। अलाउद्दीन ख़िलजीने (आसार उस्सनादीदमें देखों) पांचवा और चौथा भाग भी बनवाना प्रारंभ किया था (हि० ७११), परन्तु वे पूरे नहीं बन



पृथ्वीराजका मन्दिर, पृ० ४८



क्रमत-उक-इस्छाम मभित्र नथा लोहेकी जाट, पु॰ ४९

एक लाट' खड़ी हैं। माल्म नहीं, यह किस धानुसे बनायी
गयी है। एक आदमी ना मुक्तसे यह कदना था कि सानी
धानुआँके मिश्रणका खौला कर यह लाट बनायी गयी है।
किसी भले मानुसने इसको एक अंगुलके लगभग छील भी
डाला है और वह भाग बहुत ही चिक्रना हो गया है। इसपर
लोहेका भी कोई प्रभाव नहीं होता। यह तीस हाथ ऊँची है।
अपनी पगड़ी खोल कर नापा तो इसकी परिधि आठ
हाथकी निकली। मस्याजनके पूर्वीय हारके शहर तांबेकी दा
वहीं बड़ी स्वियाँ पत्थरमें जड़ी हुई धरातलपर पही है।
सस्याजनमें आने जानेवाल इनपर पर रखकर आतं जाते हैं।

समजिदके क्थानपर पहिलो मंदिर वना हुन्ना था। दिल्ली-विजयके उपरान्त मंदिर तुड्या कर ममजिद बनवायो गया। ससजिदके उत्तरीय चौकमें एक मीनार खड़ा है जा समस्त सके। बत्ताके समय पाँचवेंका चिन्ह मात्र मं। न था। फारोज़ने इसकी मरम्मत करा दी थां, जिससे यह नयी सी छगने छगी थां। उस समय इसमें तीन बड़े दर थे और आठ छोटं। बड़ी मेहराव ५३ फुट जैंची और २२ फुट चौड़ी है।

मसजिदके द्वारपर पड़ी हुई मूर्त्तियाँ विक्रमाजीतकी थीं जिनको अस्तमश उज्ज्ञेन-विजयके उपरान्त महाकाल**े मन्दिरसे उटाकर दि**ही है. आया था।

- (१) लाट—परीक्षासे अब यह सिद्ध हो गया है कि यह लाट लोहेकी है। इसके संबंधमें यह किंवदन्ता है कि राजा अनंगरालने इसको, एक ब्राह्मणके आदेशानुसार, शेपनागके मस्तकमें इस स्थानपर टोका था।
- (२) कुतुवभीनार ~सुसलमान इतिहासकारोंका सत है कि यह सी-नार कुव्वत-उल-इसलाम नामक उपर्युक्त मसजिदके दिख्या पूर्वीय कोणमे शुक्रवारकी अज़ान दैनेके लिए बनवार्या गयी थी। इसको भी कुतुवउद्दान

मुसल्लम जगन्में ब्रह्मितीय है। मसजिद तो खेत पापाणकी है। परन्तु यह लाल पत्थरकी बनी हुई है श्रौर उसपर खुदाई हा रही है। मीनारकं शिखरपर विशुद्ध स्फटिकके छत्रमें चाँदीकं लट्ट लगे हुए हैं। भीतरसे सीढ़ियाँ भी इतनी चौड़ी है कि हःथीतक ऊपर चढ़ ज.ता है। एक सत्यवादी पुरुष सुमले कहना था कि मीनार बनते समय मैंने हाथियोंका उसके ऊपर पन्थर ले जाते इए अपनी झाखों देखा था। यह मीनार मुश्रज्जउद्दीन विन नाक्षिर-उड़ीन विन श्रल्तमशने बनवायी थी। क्तुबउद्दीन खिलजीने मसजिदके पश्चिमीय चौकर्मे इससे भी वडी और ऊँची भीनार बनानेका विचार किया था और ऐसी एक मीनार' तृतीयांशके लगभग बनकर तैयार भी हो गयी थी कि इतनेमें उसका वध कर दिया गया और कार्य अध्रा ही पेशकने सम्राट् सुभज्ज उद्दीन बिन सामधी आज्ञासे नर्सित कराया था। ७०७ द्विजरीमें फीरोज़शाह तुगुलकने और ९०९ द्विजरीमें बहलोल छोदीने इसकी मरम्मत करायी थी। सन् १८०३ में भूकम्पके कारण इसके ऊगर-की छत्रही गिर पड़ी थी। और सारी मीनार मरम्मत तलब हो गयी थी। ईस्ट इंडिया कंपनीने सन् १८३८ के लगभग इसकी मरम्मत करवायी। इस समय यह पाँच खनोंका है और इसकी ऊँचाई २३८ फुट है। प्रथम खन ९५ फुट ऊँचा है और पाँचवाँ २१ फुट ४ इंच। इसमें १७८ सीटियाँ हैं । बतुताने इसको मुअन्जउदीन कैकुबाद द्वारा निर्मित बताया है । ऐसा प्रतीत होता है मुभज्ज उद्दीन बिन साम और मुभज्ज उद्दीन कैकबाद नामोंसे उसे अम हो गया है। इसी प्रकार हाथियोंके सीडीपर चट्नेकी बात भी कुछ भ्रमोतमादक है।

(१) अधूरी छाट—इस मीनारसे ४२५ फुटकी दूरीपर बनी हुई है। भलाउदीन ख़िलजीने इसका निर्माण कराया या। यह अधूरी लाट केवल ८७ फुट उँची है। यह किसी कारणवास पूरी न हो सकी। लोग



कुतुब मीनार, गृ० ५०

रह गया। मुलान मुहम्मद तुगलकने इसे पूरो करना चाहा परन्तु उसको अनिष्ट समभ कर फिर अपना विचार बदल दिया, नहीं तो संसारके अन्यंत अद्भुत पदार्थों में अवश्य उसकी गणना हातो। वह भीतरने इतनी चौड़ी है कि तीन हाथी बराबर उसपर चढ सकते हैं। इस तृतीयांशकी ऊँचाई उसरीय चौकवाली भीनारकी ऊँचाईके बराबर है। एक बार इसपर चढ़ कर मैंने नगरकी और देखा तो नगरकी ऊँचीस ऊँची अष्टालिकाएँ भी छोटी दिश्गोचर होती थीं और नीचे खड़े हुए मनुष्य तो बालकोंकी भाँति प्रतीत होते थे। चौड़ी होनेके कारण यह अधूरी मीनार नीचे खड़े हाकर देखनेसे इतनी ऊँची नही प्रतीत होती।

दुत्रयउद्दीन ख़िलजीने एक ऐसी ही मसजिद 'सीरी' में बनानेका विचार किया था परन्तु एक दीवार और मेहराबको छोड कर और कुछ न बना सका। यह मसजिद श्वेत, रक्त, हरित, और कुछ्ण पापाणों से बनवायी जा रही थी। यदि पूर्ण हो जाती तो संसारमें श्रद्धितीय होती। मुहम्मदशाह तुग़लक़ इसको भी पूर्ण करना चाहना था। जब उसने राज और कारी गरीको बुला कर पूछा तो उन्होंने ३५ लाख रुपयेका व्यय कृता। इतनी प्रचुर धनराशिका व्यय देख कर सखादने श्रपना यह विचार ही त्याग दिया। परन्तु वादशाहका एक मुसाहिष कहता था कि सखादने इस कार्यको भी श्रनिष्टकी श्राशंका से नहीं किया। कारण यह है कि कुतुबउद्दीनने इस मसजिद-को बनवाना प्रारंभ ही किया था कि मारा गया।

कहते हैं कि यह श्वेतःस्फटिकसे महा जानेको थी और स्फटिक भी आ ग ग था पर इसके काममें न आया। वही कुछ क्षताब्दी पश्चात् हुमायूं के समाधि-मंदिरमें छगा दिया गथा।

### (३) नगरके हौज़

हौज़ें शमसी दिल्ली नगरके बाहर एक कुंड है जो शम्-स-उद्दीन श्रक्तमशका बनवाया हुत्रा बताया जाता है। नगर-निवासी इसका जल पीते हैं। नगरकी ईदगाह भी इस स्थान के निकट है। इस कुंडमें वर्षाका जल भग जाता है। यह लग-भग दो भील लम्बा श्रीर लगभग एक भील चौड़ा है। इसमें पश्चिमकी श्रोर ईदगाहके संमुख चवूतरीके श्राकारके पत्थरके घाट बने हुए हैं। ऐसं बहुनसे छोटे बड़े चर्नने यहाँ अपर नीचे वने हुए हैं। चतृतरींसे जलतक सीदियाँ बनी हुई है। प्रत्येक चवृतरेके कोनेपर एक एक गुम्पद वना हुआ है, जिसमें बैठ कर दर्शकगण खूब सैर किया करते हैं। बुंडक मध्यमें भी एक ऐसा ही नकाशीदार पत्थरोंका गुक्रवद बना हुआ है परतु यह दो-खना है। बहुत श्रधिक जल होनेपर तो लोग गुम्बद्दतक नावों में बैठकर जाते हैं परंतु जल कम होते ही पैरों पैरों वहाँ उतर कर पहुँच जाते हैं। इस गुम्बदर्में एक मसजिद भी है जिसमें बहुतसे ईश्वर-द्रेमी साजु-संत पड़े रहते हैं। किनारे स्ख जानेपर ककड़ी, कचरे, तरवृद्ध, खरवृत्ते श्रीर गन्ने यहाँपर बा दियं जाते हैं। ख़रवृज़ा छोटा होनेपर भी अन्यंत मीठा होना है।

<sup>(</sup>१) होने क्षमसी—अस्तमक्षका बनवाया हुआ यह होन किसी सम-यमें संपूर्णतया लाल पन्धरका बना हुआ था। परन्तु इस समय तो दीवारोंपर परथरोंका चिन्ह तक भी दोप नहीं है। इस समय भी यह तालाव २७६ पुनना बीचे घरती घेरे हुए हैं। फीरोज़ तुगुरुक इसका जल एक झरनेके द्वारा फीराजाबादतक ले गया था। और उसीने इसमें जल आनेकी राह, जिसे जमीन्दारोंने बन्द कर दिया था, पुनः खुखवायी। यह महरोलीमें अब भी बना हुआ है।

दिल्ली और दाहल खिलाफा ( राजधानी ) के मध्यमें एक श्रीर होज ( कुंड ) है जिसको होजे खास कहते हैं। यह होजे-शमसीसे भी बड़ा है और इसके तरपर लगभग चालीस ग्रम्बद बने हुए हैं। इसके चार्रो छोर गानेवाले व्यक्ति रहा करते हैं, जिनको फारसी भाषामें तुरव कहते हैं। इसी कारण यह बस्ती तुरवागद कहलाती है। माने वजानेवाले व्यक्तियों-का यहाँ एक बहुत बड़ा बाज़ार भी है और उसमें एक जामे मसजिद भी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ और भी मस जिदे हैं। कहते हैं कि गाने बजानेवाली ग्रीए जी खियाँ इस महल्लेमें रहती हैं वे एमजान शरीफर्म तरावीह (राजिके = वजे) की नमाज पढ़नी हैं जो जमाश्रव में होतो है। इनके इमाम भी नियत हैं। स्त्रियाँ वहुत अधिक संख्यामें हैं। डांम ढाडी इत्यादिकी भी कुछ कमी नहीं है। मैंने श्रमीर सैफ्दीन गृदा इब्ने महन्नीके विवाहमें देखा कि अान हाते ही प्रत्येक डाम हाथ मुख घोकर पवित्र हो। मुसल्ला (नमाजका बस्त्र) विछा कर नमाज्ञपर खड़ा हो जाता था।

### (४) समाधियाँ

शैल उस्स्वालह (सदाचारियोंमें श्रेष्ठ) कुतुवउद्दीन चल्वितयार 'काको' की समाधि श्रत्यन्त ही प्रसिद्ध है। यह

<sup>(</sup>१) होजे ख़ास—यह अङाउदीन ख़िलज़ीका बनवाया हुआ है।
फ़ीरोज़ तुग़लकने इसकी भी मरम्मत करवायी थी और जल भी ख़च्छ
कराया था। इस सम्राट्की समाधि भी यहींपर बनी हुई है। बदीअ
मंजिल भी यहींपर है। यह कुण्ड कुतुब साहबके रास्तेमें पदता है।

<sup>(</sup>२) मुसल्ला-प्रथार्थमें नमाज़ पढ़नेके स्थानको कहते हैं । धीरे धीरे यह शब्द सजूरके पत्तोंकी बनी चटाईका धोतक हो गया, क्योंकि अरबमें बहुचा

पेश्वर्यदायिनी समभी जाती है, इसी कारण लोग इसको बड़ी प्रतिष्ठाको दृष्टिसे देखते हैं। ह्वाजा साहबका नाम 'काको' इस कारणसे प्रसिद्ध हो गया था कि जब अग्रुणप्रस्त, या निर्धन पुरुष इनके निकट आकर अपने ऋण्या दीनताकी दयनीय दशाका वर्णन करते या कोई ऐसा निर्धन पुरुष आ जाना जिसकी लड़की नो यौदनावस्थामें आ जानो किन्तु उसके विवाहका सामान जिसके पास न होता, नो यह महानमा उसको साने या चाँदीका एक काका दिकिया) दे दिया करने थे।

दूसरी समाधि धर्मशास्त्रके ज्ञाता न्र्उद्दीन करलानीको है, और तीसरी धर्मशास्त्रके ज्ञाता ख़लाउद्दीन करलानीकी। यह समाधि भी ऋदि-सिद्ध-दायिनी है और इसपर सदा (ईश्वरीय) तेज बरसता ग्हता है। इनके अतिरिक्त यहाँपर और भी अन्य साधु विरक्त पुरुषोंकी समाधियाँ बनी हुई हैं।

### ( ४ ) विद्वान और सदाचारी पुरुष

जीवित विद्वानों में शैल महमूद बड़े प्रतिष्ठित समस्त जाते हैं। लोग कहते है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है। इसका कारण यह वतलाया जाता है कि प्रकाश्य करते कुछ भी आय न होनेपर भी यह महाशय बहुत ही अधिक व्यय करते हैं। प्रत्यक यात्रीको रोटी तो देते हो हैं, रुपया, अशर्फी, और कपड़े भी खूब बाँटते रहते हैं। इनके बहुतसे अलोकिक कार्य लोगों में प्रसिद्ध हैं। मैंगे भी कई बार इनके दर्शन कर लाभ उठाया।

इसीपर वैठकर नमाज़ पहते थे। अब बोलचाकमें इस वस्नको कहते हैं जिसे विद्याकर नमाज़ वही जाती है।

दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं शैख अलाउदीन नीलीं। यह शैख निजाम-उद्दीन बदाऊँनीके खलीफा हैं श्रीर प्रत्येक शुक्रवारको धर्मीपरेश करते हैं। बहुतसे उपस्थित प्राथीजन इनके हाथीं पर तीवा (पश्चात्ताप-विशेष ) करते हैं और सिर मुँडाकर विरक्त या साधु हो जाते हैं। एक बार जब यह महाशय धर्मोपदेश कर रहं थे, तब मैं भी वहाँ उपस्थित थ । कारी ( शुद्ध पाठ करनेवाला ) ने कलामे श्रान्लाह ( ईश्वशीयवाणी. करान ) की यह श्रायत पढ़ी-या श्रुप्यो हशासुत्तक रव्बकुम इन्ना जल जलतस्सात्रते शेयन श्रजीम । यो मा तरो तजहली कुल्लो मुरग्रञ्जतिन श्रम्मा श्ररहश्चन चनरश्चा कुल्लो जाने हम लिन हमलोहा व तरबासः सुकारा व मा हुम व सुकारा बला-किला ऋजाव ऋज्ञाहे शहीद'। शैला महासयने इसका द्वारा पढ़वाया ही था कि एक साधुने मसजिदके कानेसे एक चाला मारी । इसपर इन्होंने श्रायत फिर पढवायी श्रोर साधु एक बार श्रीर चीकार कर मनक हो गिर पडा। मैंने भी उसके जनाजेकी नमाज पढ़ी थी।

तीसरे महाशयका नाम है शैल सद्रउदीन कोहरानी।

<sup>(</sup>१) यह महाशय अवधके रहनेवाले थे, इनकी कब चब्नरे यारान के पास पुरानी दिख्कीमें अबतक बनी हुई है।

<sup>(</sup>२) स्रह इज आयत (१) अर्थात् हे मनुश्या, इरो अपने पालनेवाले से, प्रलयकालका मूक्त्र अत्यन्त ही भयानक है। उस दिन तुम देखोंगे कि समस्त तृथ पिळानेवार्ला (माताएँ) उनमे हट जाउँगी जिनको वे दूध पिळाती हैं (अर्थात् पुत्रोंसे) और गर्भपात तक वहाँ हो जायँगे, माद्रश पान न करनेपर भी पुरुष मद्मत्तसे दृष्टिगोचर होंगे। अल्लाहका दण्ड भी अत्यन्त मयानक है। कुरानमें यहाँपर प्रलय कालका दश्य दिलाया गया है।

यह सदा दिनमें रोज़ा रखते हैं और रात्रिको ईश्वर-वंदना करते रहते हैं।

इन्होंने संसारको छोड़सा रखा है। केवल एक कम्बल क्रोढ़े रहते हैं। सहाट् और सरदार तथा श्रमीर इनके दर्शनोंको क्राते हैं और यह छिपते फिरते हैं। एक बार सम्राट्ने इनको क्रुख गाँव क्रमीर्थ भोजनालयके लिए दान करना खाहा था। परंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी तरह एक बार सखाट् इनके दर्शनोंको आये और दस सहस्र दीनार (स्वर्ण मुद्रा) भेंट किये परंतु इन्होंने न लिये। यह शैल तीन दिनके पहिले कभी रोजा ही नहीं खालने। किसीने प्रार्थना कर इसका कारण पूछा नो उत्तर दिया कि मुक्का इससे प्रथम कुछ भी बेचैनी नहीं होती। इसीसे मैं बन भंग नहीं फरता। घोर बुभुत्ता तथा बेटैनोंमें तो शृतक जीवका मन्तण कर लेता भी धर्मसम्मत है।

चतुर्थ विद्वान् इमाम उस्स्वालह 'यगाने अव', 'फरीहे इहर' अर्थान 'अडितीय एवं सर्वश्रेष्ठ' की उपाधि घारण करने-याले गुज़ा निवासी कमाल क्षीन अवदुल्ला हैं।

धाप शंक निजाम-उद्दीन बदाऊनीके मठके पास एक गुफ़ा-में रहते हैं। मैंने तीन बार इन गुफ़ामें जाकर आपके दशन किये। मैंने यह अलौकिक लीला देखी कि एक बार मेरा एक बास भाग कर एक तुर्कके पास चला गया। चले जानेपर मैंने उसे फिर अपने पास बुलवाना चाहा परन्तु महात्माने कहा कि यह पुरुष तेरे योग्य नहीं है। इसे अपने पास मत बुला। वहीं जाने दे। यह तुर्क भी मुक्तसे कगड़ना न चाहता था, झत-पश्च मैंने सी दीनार लेकर दासको उसीके पास छोड़ दिया। छः महीनेके पश्चाद मैंने सुना कि उस दासने अपने स्वामी- को मार डाला। जब बह बादशाहके सम्मुख लाया गया तो उन्होंने उसको प्रतिशोधके लिए तुर्कके पुत्रोंके ही हवाले कर-दिया। उन्होंने उसका घथ कर अपने पिताका बदला खुकाया। इस अलौकिक लीलाको देख शैला महाशयपर मेरी असीम भक्ति हो गयो। संसारको छोड़कर में उन्होंका सेवक बन गया। उस समय मुझे पता चला कि यह महात्मा दस दस दिन और बीस बीस दिन तक वत रखते थे और रात्रिका अधिक भाग ईश्वर-ध्यानमें ही बिता देते थे। जबतक सम्राद्ते मुझे किर बुला न भेजा में इन्होंके पास रहा। इसके पश्चात् में पुनः संसारमें आ लिपटा कि ईश्वर मुझे नष्ट कर दे। यह कथा आगे आवेगी।

# चौथा श्रध्याय दिल्लीका इतिहास १ दिल्ली-विजय

इक्कुप्रसिद्ध विद्वान, एवं काकी-उल कुउकात (प्रधान काज़ी) कमालउदीनमुहम्मद बिन (पुत्र) बुरहान उद्दीन, जिनको 'सदरे-जहाँ' की उपाधि प्राप्त है, कहते थे कि इस नगरपर मुसलमानोंने हिजरी सन् ४०४ में विजय' प्राप्त

<sup>(</sup>१) विद्या-विजयकी तिथि बत्ताने मेहरावपर ठीक ठीक नहीं बढ़ी । बहाँपर एक धन्यू ऐसा किका है जिने इतिहास में जिस प्रकारसे परते हैं। कर्निगहम साहबके मताबुसार यह तिथि ५८९ हिजरी निककती है। सर सम्बद्ध बहमद तथा टॉमस महाक्षव इसको ५८० दिवरी पढ़ते

की। यही विधि स्वयं वैंने श्री जामे मसजिवकी मेहरावर्मे कियी देखी थी।

गृक्षमी और जुरस्ताकके सकाट् सहावुई न मुहम्मद किन (युत्र) साम, गोरी के दास सेनापति कुतुष-उद्दीन पेषकने वह नगर जीता था। इस व्यक्तिने मुहम्मद किन (युत्र) गांगी सुलतान इम्राहीम किन (युत्र) सुक्तान महमूद गांगी (व्यम् भीर) के देशपर, जिल्लने नर्धप्रथम भारतपर विजय बात की बी, बलपूर्वक क्रमण बाधिपत्य जमाया। क्रम सज्जाट् महाव-वदीनने कृतुब उद्दीनको एक बज़ी सेना देकर भारतको और भेजा तब इसने सर्वव्रथम लाहीरको जीता और वहींपर अपना निवास बना पेश्वयंशाली सम्राट बन-नया।

एक बार सम्राट् गोरीके भृत्योंने इसकी निन्दा कर कहा कि सम्राट्की अधीनता छोड़ कर अब यह स्वतन्त्र होना चाहता है। यह बात कृत्य-उद्देशको कानोंतक भी पहुँची। सुनते ही वह विना कोई वस्तु लिये अकेला ही राजिके समय गृज़नीमें आ सम्माट्की सेवामें उपंक्तित हो नाया और निन्दकोंको इस बात-की विलकुल ही स्वय न हुई। क्ष्याले दिन राजसभामें वृत्य-हैं। टामस महावय तो अपनी पृष्टिमें इसन निजामी विश्वित ताज-उद्ध-मंसिर उद्धत करते हैं। परन्तु इस ग्रन्थको अवलोकन करनेसे पता प्रकार है कि प्रम्यकारने दिली-दुर्गकी विजय को लिया गहीं ही है। 'सहकारे नासिरी' इत्यादि प्राणीन प्रन्योंसे बही पता प्रकार है कि ५८० दिजर में तरावदीका प्रथम युद्ध हुना जिसमें सुकतान गोरीकी पराजय हुई। हि॰ ५८० में इसी स्थानपर सुकतावदी विजय हुई। इसके प्रधार क्षा हाँसीकी विजय कर, शहाबुहीण अपने देशको कीट-ग्रमा जीर इसी श्रीकार स्वार हाँसीकी विजय कर, शहाबुहीण अपने देशको कीट-ग्रमा जीर इसी श्रीकार सुकताव ही कि स्वार कार कीर । इससे वह स्वष्ट

खद्दीन राअसिंहासमके नी वे सुक्तः कर बैठ क्या । स्वसादमे अव एकतित समास्त्रोंसे मृतुम अद्दीनका समाचार मृद्धा, तो वन्होंने पूर्वयत पुनः उसकी निंदा करनी मारम्म कर दी और कहा कि हमको तो अव पूर्णतया निश्चय हो गया है कि यह वास्तव-में स्वतन्त्र सम्राट्यन बैठा है। यह सुन्तर सम्रादने सिद्धा-समयर पेर मारा और ताली बजाकर कहा 'येक्क''। जुनुब-खद्दीनने उत्तर विया। 'महाराज, उपस्थित' और नीचेसे निकल मरो समाम उपस्थित हो गया। इसपर उसके निन्दक बहुन ही सिद्धान हुए और मारे मयके धरतीको सुमने को। सम्रादने कहा कि इस बार तो मैंने तुम्हारा अपराध समा किया परन्तु अब तुम कमी रसके विश्वस मुक्तले कुछ न कहना। जुनुब-उद्दीनको भी भारत लौटनेकी झाजा वे दी गयी और उसने यहाँ आकर दिल्ली तथा कन्य कई नगर औते। उस स्वम्यसे ज्ञाजनक दिल्ली नगर निरन्तर इसलामकी राजधानो बना दुआ है। जुनुब उद्दीनका देहावलान भी इसी नगरमें हुआ।

## (२) सम्राट् शम्स-उद्दीन अन्तमश

शम्स-उद्दीन 'तलमश विस्तीका भधम स्थायी सम्राट् या। प्रहित्ने तो यह कुतुब उद्दीनका दास था, फिर श्रीरे धीरे

<sup>(1)</sup> ऐवक—तुकी भाषामें यह भमीरोंकी एक उपाधि है। क्रिक्सा-तम त्वर अनुमान कि हाकड़ी उंगलियाँ ट्रटी होनेके आत्मान्ही वह ऐवड बहुवाया, गुरुत है।

<sup>(</sup>न) कोई तो इस समादका नाग प्रेक्षतमस अवता है और कोई सरकाश पराणु:सकाश किसीने महीं निकाः। नाइ सुरतक किसनेवालेके उम्मादका करू दो:सकता है। जुड़किता किसाश है कि सुरावश्वीको इस दासका नाम सुरीदनेके जातामु (नामकास)(नामको/संस्थितकारकोनाकाः)

यह सेनाध्यक्ष नथा नायव तक हो गया। कृतृवं उद्दीनका देहान्त्र होने पर तो इसने स्थायी क्रपसे सम्राट् हो कर लॉगॉसे राजभक्तिकी शपथ लेना प्रारम्भ कर दिया।

जब (नगरके) समस्य विद्वान और दाशनिक, काज़ी वजी उद्दीन काशामीका लेकर सम्राट्के सम्मुख गये, तब और लोग तो सम्मुख जाकर बंडे परन्तु काज़ी महाशय यथापूर्व सम्माट्के समकस्य भासनपर जा बंडे। सम्राट्वे उनका विचार तुरन्त ही ताड़ लिया और पर्श्वका कांना उदा एक कागज़ निकाल कर काज़ी महोदयको दे दिया, जिससे पता चला कि कृतुब उद्दीनने उसका स्वतन्त्र कर दिया था। काज़ी तथा धर्मशास्त्रों काताश्राने उस पत्रका पढ़कर सम्राट्के प्रति राजमिककी शपथ ली।

इसने भीस वर्ष पर्यन्त राज्य किया । यह सम्राट् स्वयं विद्वान था । इसका चरित्र श्रद्धा और प्रमृत्ति सदा स्यायकी स्रोर रहती थी । न्याय करनेके लिए विशेष उत्सुक होनेके कारण इसने सादेश दे दिया था कि जिस पुरुषके साथ श्रन्याय हो उसे रिजत बस्त्र पहन कर बाहर निकलना चाहिये. जिससे सम्राट् उस पुरुषको देखते ही पहचान लें, क्योंकि भारतवर्षमें लोग रक्का, बहुत सन्भव है, अत्यन्त रूपवान् होनेके कारण ही यह नाम रसा वैषा हो।

अक्रनमशने २६ वर्ष पर्यन्त शाख किया, बतुताने २० वर्ष भ्रामसे किसा दिया है।

(1) कुतुब-उद्दीनका रेहान्त हो आने पर वसके पुत्र भारामशाहने भी कई महीने राज्य किया था परन्तु भत्नाने उसका वर्णन नहीं किया है। भारामशाहके सिक्के भी मिके हैं जिनसे उसका सिद्दासनासीन होना सिद् होता है। वस समय अस्तमस बरायुँका हाकिन वर। साधारणतया श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं रात्रिके लिए एक दूसरा ही नियम था। द्वार स्थित बुर्जोंके स्फटिकके बने हुए सिहोंके गलेमें शर्द्धलाएँ डल्ल कर उनमें घरियाल (बड़े घंटे) बँधशा दिये गये थे। अन्धायपी ित व्यक्तिके अजीर हिलाते ही सम्राद्को स्वना हा आधि और उसका न्याय तुरस्त किया जाता था। इतना करने पर भी इस सम्राद्को सन्ताय न था। वह कहा करता था कि लांगोंपर राजिका अवश्य अन्याय होता होगा, प्रात कालत्रक तो बहुत विलम्ब हो जाता है। अतः (दूसरा) आदेश निकाला गया कि न्याया धियोंका फैसला। उन्त होना चाहिये।

### (३) सम्राट् रुक्न-उदीन

सम्राट् शमस उद्दीनकं तीन पुत्र और एक पुत्री थी। सम्राटका देहाना हो जाने पर उसका पुत्र कक्न उद्दीन सिंहा-सनासीन हुआ । उसने सर्वप्रथम अपने विमाता पुत्र राज़िया

फरिश्ता किसता है कि जब सम्राट् भर्मारों (कुर्छानों ) का विद्रोह्म शांत करने पश्चाब गया था, तब कुछ भिष्कारी मार्गसे ही कीट आये और उन्होंने रिज़याको सिंहासनवर बैठा दिया। सम्राट् यह स्वाना पाते ही कीट पदा परन्तु किछोलादी एक हो आ पाया था कि रिज़याकी सेनाने उसको पक्ष किया।

<sup>(</sup>१) इक्न-उद्दीन विताकी मृत्युके खपरान्त गर्दापर बैठा। यह ऐक-पसन्य था। राज्यके समस्त अधिकार इसकी माताके हाथमें रहते थे। फरिश्ताके कथनानुसार इसकी माता शाहतरस्पैने सम्राट् अस्तमककी रानियोंका तथा सबने होटे पुत्रका बहुत बुरी तरहसे वथ करवा डाला था। इसी कारण छोटे, बढ़े, सभी छोगोंका विश्व क्शनउद्दीनकी ओरसे फिर गया था।

के सहोदर-भर्द मुझज़ां उदीनका वध करवा दिया। जक र ज़िया इसपर कोधिन हुई तो सम्राट्ने उसका भी वध-कर-यामा जाता।

सम्राद्धक दिन ग्रुक्तधारकी नमाम्न पढ़ने जामे मसजिदमें गया हुआ था कि रिज़या अन्याय-पीड़ितों के से बक्त-पिट्ट कर जामे मसजिदके निकटस्थ प्राचीन राजभवन अर्थात् दौलतः जाने मसजिदके निकटस्थ प्राचीन राजभवन अर्थात् दौलतः जाने के छत्पर चढ़ कर खड़ी हा गयी और लोगोंको अपने पिताको न्याय-प्रियता और वन्सलताकी स्टृति दिला कर कहने लगी कि वङ्ग-उद्दीन मेरे भाईका वध कर अब मुसको भी मारना चाहता है। इसपर लोगोंने मुद्ध हो वङ्ग-उद्दीन पर आक्रमण किया-और उसको मसजिदमें ही पकड़ कर रिज़-याक सम्मुख ले आये। उसने भी अपने भाईका बदला लेनेके लिए उसको मरवा हाला।

#### (४) साम्राशी रज़िया

तृतीय भ्राता नासिर-उद्दीनके अस्पवयस्क होनेके कारण, सेना तथा अमीराने रज़ियां का ही साम्राज्ञी बनाया। इसने

- (१) मुक्तवज्ञ-उद्देश तो रज़ियाके प्रसन्त् राज-सिद्दान्समपरः वैदरः बाध मास्त्रण होता है कि बत्जाको यहाँ जन्न हुआ है। सरिवताके अधु-सार-कुरुक्त-बद्दीनका वस-हुआ था।
- (१) रिज़ वा—इसमें सज़ारों के समस्त भावरवक गुण सीक्र्यं । यह भावरक्षं कुगम शरीकृषाः वाठ करती थीः। कई विकामीका मीं इसे व्यासि अम्बन्धा । विवाके समयों ही वह मुक्कि सुमाक्ष्मीमें। इसाहो प्रकाब क्यां विकाक भी वसको वेदाः कानेसे हो कामी व्यासि मीं व्यासि होनेक किए व्याकियर-विकाक अस्ति क्यां कामी व्यासि असरी कामी व्यासि कामी

चार वर्ष राज्य किया। यह पुरुषोंकी मंति शस्त्रासासे सुमिजित हो घोड़ेपर चड़ा करनी और मुहँ सदा खुला रखती थी। एक हबशी दास' से अनुचित सम्बन्ध होनेका लाञ्चन लगाये जानेपर जनताने राजसिंहासमसे उतार कर इसका विवाह एक निकटस्थ संबंधीसे कर दिया।

इसके पश्चात् नासिर-उद्गीन सिहासनपर बैठा और इसने बहुत वर्ष तक तक राज्य किया।

कुछ दिन बीतने पर राज़िया और उसके पतिने राज-विद्रोह किया और दासों तथा सहायकोंको लेकर मुकाबला करनेपर उद्यत हो गये। पर नासिरउद्दीन और उसके पश्चत् सम्राट होनेबाले उसके नायव 'बलवन' ने राज़ियाकी सेनाको पराजित कर दिया। राज़िया युद्ध'-केन से भाग गयी। जब यह धक गयी और भूजप्याससे व्याकुल हुई तो एक ज़र्मीदार-को हल चलाते देख इसने उससे कुछ भोजन माँगा। उसने इसे गेटीका पक दुकड़ा दिया और यह खाकर सो गयी। इस समय यह पुरुषोंके वेशमें थी। इतनेमें ज़र्मीदारकी दृष्टि इसके कि 'मेरे पुन तो मदिरा पान तथा मन्य व्यक्तनों ही किस रहते हैं। यह राज़िया ही कुछ योग्य है। आप इसे की न समझें। यह वास्तवमें की रूपशारी पुरुष है।' यह पर्दे के बाहर काकर, मरौंका बाना पहिर ( अर्थात् तनमें कुना और शिरपर कुकाइ काले हुए) मरे दर्वारमें भाकर बैठा करती थी।

- (१) इसका नाम जमाख-उद्दोन या।
- (२) रज़ियाके प्रमाद् ग्रुअञ्जन्यपीन वहरामताह सम्राट् हुआ; जैसा कि उपर किस आये हैं। गासिए-उद्दीनका नाम बतुगाने प्रमसे किसा दिया है"।
- ( १º) यहाजनिकायुद्धावैधलमें हुवा वा । वहार्जनी की वस्ताकी । इस क्याका कुछ कुछ समर्थन कासा है ।

कृता ( एक प्रकारका चागा ) पर जा पड़ी । उसने घ्यानपूर्वक देखा तो उसमें टँके हुए रक्ष नजर आये । वह तुर्रत समभ गया कि यह खी हैं। बस सोतेमें ही उसका बध कर उसने बख-आम् षण उतार लिये, घोड़ा भगा दिया और शवको खेतमें दबाकर स्वयं उसका कोई यहा ले हाटमें बेचने गया । हाट- बाले उसपर सन्देह होनेके कारण उसे एकड़ कर कोतवालके समकत्त ले गये। कांतवालके मारने पीटने पर उसने सब मुक्तान्त कह सुनाया और शव भी बता दिया। शव वहाँसे निकाल कर लाया गया और स्नान करा कर तथा कफ़न देकर उसी स्थानपर गाड़ दिया गया। उसकी समाधिपर एक गुबद भी बना दिया गया। इस समय इस समाधिक दर्शनार्थ बहुत लोग जाते हैं। यह ज़ियान्त (ईश्वर-भिक्त) की समाधि कहलानी है और यमुना नदीके किनारे नगरसे साढ़े तीन भीलकी दूरीपर है।

## ५--सम्राट् नासिर-उद्दीन

इसके पश्चान् नासिर-उद्दीन स्थायी क्रपसे सम्राट् हुमा। इसने बील वर्ष राज्य किया। इसका श्रावरण श्रन्युत्तम था। यह क्रान-शरीफ़ लिख कर उसकी श्रायसे निर्वाह करता था। क्राजा कमाल-उद्दीनने इसके हाथका लिखा हुश्रा क्रान शरीफ़ सुक्ते दिखाया। श्रद्धार श्रन्छे थे। लेखनविधि देखनेसे (सम्राट्) सुलेखक मालूम पड़ना था। फिर नायब, ग्रयास-उद्दीन सन्नाट्-का मार' कर स्वयं सम्राट बन बैठा।

(1) बहरवनके हाथ नासिर-बद्दीनके बधकी बात किसी इतिहास-कारने नहीं किसी है। फरिश्ता खिसता है कि रोगके कारण सम्नाट्का प्राणांत हुआ:। बदाउजीका मत भी बद्दा है।

## (६) सम्राट् गृयास-उद्दीन बलवन

अपने स्वामीका वश्र कर बलवन' स्वयं सम्राट् बन बैठा! राज्यासीन होनेके पहले भी इसने सम्राट्के नाय को पदपर रह कर वीस वर्ष पटपैत राज्यके सब कार्य किये थे। अब (वस्तुतः) सम्राट् होकर इसने बीस वर्ष और राज्य किया। यह सम्राट् न्यायप्रिय, सदाचारी और विद्वान् था। इसने एक गृह बनवाया था जिसका नाम दार-उत-अमन' था। किसी ऋणीके इस गृहमें भवेश कर लेने पर सम्राट् स्वयं उसका समस्त ऋण चुका देना था, और अपराध या बध्र करनेके उपरांत यदि कोई व्यक्ति इस गृहमें आ धुसता था तो वध्य किये जानेवाले व्यक्तिके और अन्याय-पीड़ितोंके उत्तर-धिकारी प्रतिशोधका द्वय देकर संतुष्ट कर दिये जाते थे। मरणो-परांत सम्राट्की समाधि भी इसी गृहमें बनायी गयी। मैंने भी इस (समाधि) को देखा है।

<sup>(</sup>१) वस्त्रन—तक्काते नासिशके सेकके अनुसार वस्त्रम और अस्तमस दोनों ही राजपुत्र थे। अंगेज़्ल्लैंके आक्रमणके समय वह बम्बी बनाये गये और मावस्क्ष्मेहरमें 'हास' के रूपमें वेचे गये।

<sup>(</sup>२) दारउक्तश्रमन-फृत्हात की शेष्ट्रशाहीमें इस गृहका नाम दार-उक्तश्रमान किया है और इसके भीतर सम्राटोंकी समाधियाँ बताबी गयी हैं। फ़ीरोज़ शाहने इसकी मरम्मत करवा कर द्वारपर कल्पनके किवाद कगवाये थे। सर स्थ्यदके आसाहस्सनादीदमें इस गृहकी स्थिति मैंडकाफ साहबकी को ठीके पास मीकाना जमाकोकी मस्तित्रके निकटस्थ खँडहरोंमें बताबी गयी है। इसका परघर इक तो कसबक क्या गया और इक शाह-जहानवादके गृहोंमें कम गया। इस समय यह केवक दूटा खँडहर और स्नेका देर है।

इस सन्नाद्के संबंधमें एक अद्भुत कथा कही जाती है। कहते हैं कि बुझाराके वाज़ारमें इसको एक साधु मिला। बलवनका कृद छोटा और मुख निस्तेज एवं कुरूप था ही, (बस) साधुने इसको 'ओ तुरकक' (तुरकड़े) कह कर पुकारा अर्थात् इसके लिए बहुत ही घृणोत्पादक शब्दोंका प्रयोग किया। परन्तु इसने उत्तरमें कहा 'हाज़िर, ऐ खुराबन्द'। यह सुन साधुने प्रसन्न होकर कहा कि यह अनार मुक्ते मोल लेकर दे है। इसने फिर उत्तर देते हुए कहा 'बहुत अव्ह्यां और जेवसे कुछ ऐसे निकाल, अनार मोल लेकर साधुको दे दिया। इन पैसोंके अतिरिक्त इसके पान उन समय और कुछ न था। साचुने अनार ले कर कहा "हमने तुमको मारतवर्ष प्रदान कर दिया।" बलवनने भी अपना हाथ चुम कर कहा "मुक्ते स्थीकार है"। यह बात उसके इत्यमें बंट गयी।

संयोगवरा सत्राट् राम्स-उद्दोन अलतमराने एक व्यापारी-को बुकारा, तिरिमिक और समरकृत्यमें दृश्य मोल लेने के लिए मेजा। इसने वहाँ जाकर सौ दास मोल लिये जिनमें एक बलबन भी था। जब सम्राट्के सम्मुख दास उपस्थित किये गये तब उसने यलबनके अतिरिक और सबको एसंद किया। बलबनके लिए कहा कि मैं इस दासको नहीं लूँगा। यह सुन बलबनने प्रायंना की "हे अलबन्द आलम (संसार-के स्वामी), इन दासोंको धीमान्ने किसके लिए मोल लिया है?" सम्माट्ने कहा 'अपने लिए'। इस पर बलबनने फिर प्रार्थना कर कहा—"निन्यानवे दास तो धीमान्ने अपने लिए मोल सिये हैं, एक दास अब ईश्वरके लिए ही मोल से लीजिये।" सम्नाट् अल्तमरा यह सुनकर हँस एड़ा और उसने इसको भी से सिया। कुरूप होनेके कारख इसको पानी सानेका काम दिया गया।

ज्योतिषियोंने सम्राट्को स्वना दी कि भाषका एक दास इस साम्राज्यको लेकर स्वामी वन बैठेगा। ये लोग बहुत दिनोंसे यही बात कहते चले आये थे, परंतु सम्राट्ने अपनी चत्तलता और न्यायप्रियताके कारण इस कथनपर कमी ध्यान नहीं दिया। अंतमें इन लोगोंने सम्राहीसे जाकर यह सब कहा । उसके कहनेपर सम्राटके इदयपर जब कुछ प्रभाव पड़ा तो उसने ज्योतिषियोंको बुलाकर पृक्षा कि तुम उस पुरुषको पहिचान भी सकते हो ? वे बोले कि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिनको देखकर हम उसे पहिचान लेंगे। सम्राट्ने श्रव समस्त दासीको अपने संमुखसे होकर जानेको आहा दी। सम्राट् बैठ गया और दासींकी श्रेषियाँ उसके संमुख होकर गुजरने लगीं। ज्योतिषी उनका देख कर कहते जाते थे कि इनमें वह पुरुष नहीं है। ज़ोहर ( एक वजे दिनकी नमाज ) का समय हो गया। सकों (भित्रितयों) की अब भी बारी नहीं आयी थी। वे आयसमें कहने लगे कि हम तो भूकों मर गये, ( लाओ भोजन बाजारसे ही मँगा लें ) और पैसे इकट्टे कर बलवनको बाजारमें रोटियाँ लेनेको भेज दिया। इसको निकट-के बाज़ारमें रोटियाँ न मिलीं और यह दूसरें बाज़ारको खज़ा गया जो तनिक वृरीपर था। इसनेमें सक्कोंकी बारी भी आ गयी परन्त बलबन सीट कर नहीं आया था, अतएक उन लोगोंने एक बालकको कुछ देकर बसवनकी मशकू और अस-बाब उसके कन्केपर एक उसको बस्नवनके स्थानमें उपस्थित कर दिया। बस्नवनका नाम पुकारा जाने पर यही बासक बोस उठा और संमुख होकर बढ़ा नवा पहलाश पूरी हो नवी

परंतु जिसकी खोज हो रही थी उसको ज्योतिषी न पा सके। जब सक्के सम्राट्के संमुख जाकर लौट आये तब कहीं बलबन बहाँ आया, क्योंकि ईश्वरेच्छा तो पूरी होनेवाली ही थी।

अपनी योग्यताके कारण बलवन अब सक्तोंका अफ़सर हो गया। इसके प्रधात यह सेनामें भरती हुआ और सरदारके पदपर पहुँचा। सम्राट् होनेके पहले नासिर उद्दीनने अपनी पुत्रीका विवाह भी इसके साथ कर दिया थां और सिंहा-सनासीन होने पर तो इसको अपना 'नायव' ही बना लिया। बीस वर्षीतक इस पदपर रहनेके उपरान्त सम्राट्का वध कर यह स्वय सम्राट् बन गया।

बलबनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र, ख़ाने शहीद युवराज था और सिध प्रांतका हाकिम था। इसका निवासस्थान मुल-

- (१) बक्तवन शाम्स-उदीन अस्तमशका जामाता था, नासिरण्डीनका नदीं ।
- (२) काने-वाहीद-वस्तवनका बढ़ा पुत्र-विद्वानोंका बढ़ा सरकार करता या और स्वयं भी बढ़ा विद्वाच्यसनी या। अभीर खुसरो, इसन, देइक्वी तथा अन्य बहुतसे विद्वान् इसके यहाँ नौकर थे। शेल्यादी महा-व्यक्षे पास भी यह युवराज बहुतसी सम्पत्ति उपहारमें भेजा करता था। एक बार तो इसने उनसे भारत आनेकी भी प्रार्थना की थी परन्तु उन्होंने बुद्वावस्था तथा निर्वकताके कारण आनेसे काचारी प्रकट की और अपनी रचना भेज दी। इकाकू ख़ाँके पौजने एक सेना भारतमें भेजी थी, जिसके साथ रावी नदीके तटपर युद्ध करते करते इसका प्राणान्त हुआ। कहा जाता है कि युद्धमें तातारियोंकी पराजय हुई परन्तु एक बाज का जानेके कारण युवराज निर पड़ा। अभीर खुसरों भी इस युद्धमें बन्दी हो मया था। उसने युवराजकी खुरुपुण्य एक बहुत ही इर्यद्राधक भरसियां हिस्सा है। इसके केवक एक ही युत्र था।

तानमें था। यह तातारियों से युद्ध करते समय मारा गया। इसके कैंक बाद और कैंख करो नामक हो लड़के थे। बसवनके द्वितीय पुत्रका नाम नासिर-उद्दीन था। पिताके जीवनकालमें यह लखनोती और बंगालका हाकिम था। ख़ाने-शहीवकी मृत्युके उपरान्त बलवनने इस द्वितीय पुत्रके होते हुए भी अपने पोत्र कैंख सरोको युवराज बनाया। नासिर उद्दीनके भी मुझ ज्जा- उद्दीन नामक एक पुत्र था जो सम्राट्के पास रहा करता था।

# (७) सम्राट् मुत्रज्ज़-उद्दीन कैकुबाद

गृयास-उद्दीन बलबनका रात्रिमें देहाबसान हुआ। पुत्र नासिर-उद्दीन (बुग्रा ख़ाँ) के बङ्गालमें होनेके कारण सम्राट्ने अपने पीत्र कैंजुसरों को युवराज बना दिया था। परन्तु सम्राट्के नायबने कैंजुसरों अपि क्षेत्र होनेके कारण, यह धूलंता की कि सम्राट्का देहान्त होते ही युवराजके पास जा, दुःख प्रवंसमवेदना प्रकट कर एक जाली पत्र विजाया जिस-में समस्त अमीरीद्वारा कैंकुबादके हाथपर राज-भिक्तकी शपथ

<sup>(</sup>१) कैकुनाद-सुअञ्जयदीनका नाम था। यह जाने-शहीदका पुत्र न था। इसके पिताका नाम नासिरउदीन था।

<sup>(</sup>२) के सुसरो किस प्रकार निकाला गया, इसका वर्णन केवक वत्-ताने ही किया है। किसी अन्य इतिहासकारने नहीं। फरियता तो केवल यही किसता है कि सुकतान मुहम्मदर्खों तथा कोतवाक मिक्क मुण्या-उद्दीन में परस्पर होय होनेके कारण मिक्कने कतिपय विश्वासयोग्य म्यक्तियोंको प्रकार कर यह कहा कि कैसुसरोंका स्वभाव अत्यन्त ही दुरा है। यदि यह न्यक्ति सम्राट वन गया तो बहुतोंको संसारमें जीवित न छोड़ेगा। संसार-की मलाई इसीमें है कि पैय एवं झमाझोक कैडुवाइको ही सम्राट्

केक्जी समितित बोजनका उक्कें था। जब युवराज एव देख खुका तो इसने कहा कि मुक्ते आपके जीवनकी आशंका हो रही है। कैंगुसरोने पृद्धा "क्या ककँ"? नायकने कहा कि मेरी मतिके अमुसार तो आपको इसी समय सिन्धु प्रांतको खल देना खादिये। कैंगुसरोने इसपर, नगर द्वार बंद होने के कारण, कुछ आपश्चि की परंतु नायकने यह कहा कि कुंजियाँ मेरे पाल हैं, आपके निकल जाने पर द्वार फिर बन्द कर लुँगा। कैंगुसरो (यह सुनकर) बहुत इतह हुआ और रात्रिमें हो मुलतानकी और भाग गया।

कैज्सरोके नगरसे बाहर जानेके उपरांत नायबने मुझज्ज़उद्दीनको जा जगाया और कहा कि समस्त उमरा-गण आपके
प्रति भक्तिकी शपय लेनेको नैयार हैं। उसने कहा युवराज
(मेरे चाचाका लडका तो है ही। मेरे साथ भक्तिकी शपय
लेनेका क्या झर्य हैं? नायबने उसको समस्त कथा कह सुनायी
और मुझज्ज़-उद्दीनने उसको झनेक धन्यवाद दिये। राता रात
झमीरों। तथा भृत्योंसे सम्राट्की राजमिक शपय करा ली
गयी। झगले दिवस प्रातःकाल होते ही घोषणा करा दी गयी
और सर्वसाधारणने सम्राट्के प्रति राजभक्ति व्यक्तिर कर ली।

नासिर-उद्दीनकों, जब यह सूचना मिली कि पुत्र राज-सिंहासन १२ बैठ गया है तो उसने कहा कि सिंहासन पर अधिकार तो मेरा है, मेरे होते हुए पुत्र उसपर नहीं बैठ सकता। बस्न, सेना सुसक्तित कर उसने हिन्दुस्तानपर धावा बोल दिया। इधर नायब भी सम्राट्को साथ से सेना सहित उस और अपसर हुआ। कहा नामक स्थानके संमुख

<sup>(</sup>१) कहा—हरूहाबादके ज़िक्से गंगाके किनारे इकाहाबादसे ४२ मीठकी तूरीपर पश्चिमोत्तर कोणमें स्थित है। अक्वरके इकाहाबादमें दुखे

्यंगा बदीके तटोंपर दोनों चोरकी सेनानों के शिविर पड़े।
युद्ध प्रारंभ ही होनेको या कि ईश्वरकी कोरसे नामिरछ्दीनके
ह्वयमें यह विचार उत्पन्न हुमा कि अंतमें तो मुम्बद्ध-उद्दीन
मेरा ही पुत्र हैं, मेरे पश्चात भी घट्टी सम्राट होगा, फिर जनताका दिधर बहानेसे क्या लाभ १ पुत्रके हृत्यमें भी प्रेम उमड़
भाया। अंतमें दोनों अपनी अपनी नार्योमें बैठ कर नदीमें
मिले। सम्राटने पिताके चरण स्पर्श किये। नासिर-उद्दीनने
उसको उठा लिया और यह कह कर कि मैंने अपना स्वस्य
तुमको ही प्रदान कर दिया, उसके हाथपर मिलकी शपथ लो।
इस सम्मिलनके ऊपर कवियोंने बहुतने महांसास्कर पद्य
लिखे हैं और इस सम्मिलनका नाम लिक़ा उस्सार्टन (दो शुम
महोंके सम्मिलनका प्रकाश) रखा है।

सम्राट् अपने पिताको दिल्ली ले गया। पुत्रको सिंहासन-पर बिठा, पिता सम्मुख खड़ा हो गया। फिर नासिरउद्दीन बङ्गालको लीट गया। कुछ वर्ष राज्य करनेके उपगम्त वहीं उसका प्राणान्त भी हो गया। उसकी जीवित सन्ततिमें केवल गयास-उद्दीन' नामक पुत्र शुरवीर हुआ जिसको सम्नाट् बनानेके पद्द इस इलाकेका हाकिम 'कदा' नामक स्थानमें ही रहता था। इस नगरके अनेक गृहों के पुराने पर्थर नवाब आसफ-उद्दीका खलनज ले गये। पहिले यहाँका बना देशी कागृज बहुत प्रसिद्ध था। अब यह रोज़गार तो मारा गया पर कम्बक अब भी अच्छे बनते हैं।

- (१) कोई वृसरा इतिहासकार इस कथनका समर्थन नहीं करतर कि नासिर-जडीन पुत्रके साथ दिलीतक गया था।
- (२) बनुनाने गयासुदीनको समसे नासिग्डदीनका पुत्र किस्ता है। बास्तवमें वह उसका बीच था। यही बात बनुनाने अध्याय (६-२) में किसी है।

ग्यासडद्दीनने बन्दी कर रखा थाः परन्तु सम्राट् मुद्दम्मद् मुगलकृते इसको पिताकी मृत्युके उपरान्त छोड़ दिया।

मुक्रज्ज्ञ-उद्दीनने चार वर्ष तक राज्य किया। इस कालमें प्रत्येक दिन इंदके समान व्यतीत होता था और रात्रि शबे-बरातके तुल्य। यह सम्राट् अत्यन्त ही दानशील और कृपाल् था। जिन पुरुषोने इसको देखा था उनमेंसे कुछ मुभसे भी मिले और वे उसके मनुष्यत्व, दयाशीलता तथा दानकी भूरि भूरि प्रशंसा करते थे। दिक्कीकी जामे मसज़िद्<sup>र</sup>की, संसारमें ऋद्वितीय मीनार भी, इसीने यनवायो थी। विषय-भाग तथा अधिक मात्रामें मदिरापान करनेके कारण इसके एक क्रोर पद्माधात भी हो गया जो वैद्योंके घोर प्रयक्ष करने पर भी न गया। सम्राटको इस प्रकार अशहिज हुआ देख नायव जलाल-उद्दीन फीरांजने चिद्रोह कर दिया और नगरके बाहर जा कुष्वप जैशानी नामक शिलेके निकर श्रवने हेरे हाल दिये। सब्राद्ने कुछ अमीरोकां उससे युद्ध करनेके लिए भेजा, परन्तु जो अमोर जाता वह फीरोज़से मेल कर उसीके हाथपर भिक-की शपथ ले लेता था। फिर जलाल-उद्दोन फीरोज़ने नगरमें घुसकर राजभवनको चारों श्रोरसे जा घेरा। श्रव सम्राट् भी स्वयं भूकों मरने लगा । परन्तु एक व्यक्ति मुक्ससे कहता था कि एक भला पड़ोसो सम्राट्के पास इस समय भी भोजन भेजा करता था।

सेनाने महलमें घुसकर किस प्रकार सद्धादको मार डाला, इसका वर्णन हम ग्रामे करेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्यात होगा कि इसके पश्चात् जलाल-उद्दीन सद्भाद् हुगा।

<sup>(</sup> १ ) उपर किसा जा शुका है कि गाम युक्त होनेके कारण, बत्ता गोरीके स्थानमें केंकुवादका गाम किस गवा है।

### ( = ) जलाल-उद्दीन फ़ीरोज़

यह सम्राट् बड़ा विद्वान् एवं सहिष्णु था और इसी सहिष्णुताके कारण इसकी सृत्यु भी हुई। स्थायी कपसे सम्बाट् होनेपर इसने एक भवन अपने नामसे निर्माण कराया। सम्राट् मुहस्मद तुगलकृते अब उसे अपने जामाता 'बिनगृहा बिन मुहसी' को दे दिया है।

सल्लाद्के एक पुत्र था जिसका नाम था वक्न-उद्दीन और एक भतीजा था जिसका नाम था अला-उद्दीन। यह सल्लाद्का जामाता भी था। सल्लाद्ने इसको कड़ा-मानकपुरका हाकिम (गवर्नर) नियत कर दिया था। भारतवर्षमें यह मान्त बहुत हो उपजाऊ समभा जाना है। गेहूँ, बावल और गन्ना यहाँ खूब होते हैं, बहुमूल्य कपड़े भी बनते हैं जा दिल्लीमें झाकर बिकते हैं। दिल्लीसे यह नगर अठारह पड़ावकी दूरीपर है।

श्रलाउद्दोनकी स्त्रो उसको सदा कर्छ दिया करती थी। श्रलाउद्दोन अपने चचासे स्त्रीकं इस बर्गावकी शिकायत किया करता था, और अन्तमें इसी कारण दोनोंके इद्यों में अन्तर भी पड़ गया। श्रलाउद्दोन साइसी, श्रूरबोर और बड़ी श्रह-वाला था परन्तु उसके पास द्रव्य न था।

<sup>(1)</sup> फिश्ताने इस सम्बन्धमें केवल इतना ही किला है कि सम्राट् जलाल-उद्दोनने अपनी अत्यन्त रूपवती उद्देशका विवाद अकावदीनके साथ कर दिया। परन्तु बदाउनीके छेलालुसार अकावदीन सम्मात्री, अर्थात् अपनी सास, और स्नीसे इदयमें सदा कुद रहता था। कारण यह था कि ये दोनों सम्राट्से सदा इसके व्यवहारकी निन्दा किया करती थीं और इसीसे अकावदीन बीज कर सम्राट्से दूर किसी प्रकाग्यस्थकमें तरकीनसे भागनेकी विन्तारों था।

एक बार उसने मालवा और महाराष्ट्रकी राजधानी देव-गिरिपर भाकमण किया। यहाँका हिन्दू राजा सब राजाओं में भेष्ठ सममा जाता था। मार्गमें जाते समय मलाउदीनके घोडे-का पैर एक स्थानपर धरतीमें धँस गया और 'टन' पैसा श्रुष्ट्र श्रुष्टा। स्थान खुद्रवाने पर बहुत धन निकला' जो समस्त सैनिकोंमें बाँट दिया गया। देवगिरि पहुँचने पर राजाने बिना युद्ध किये ही भ्रधीनता स्वीकार कर लो और प्रसुर धन देकर इसको विदा किया।

'कड़ा' लौट आने पर आलाउद्दोनने सम्राट्के पास वह तूर न भेजी। दर्बारियोंके भड़काने पर सम्राट्ने उसको बुला भेजा, परन्तु वह न गया। पुत्रसे भी अधिक विय होनेके कारण सम्राट्ने उसके पास स्वयं जानेका विचार किया। यात्राका सामान ठीक कर वह सेमा सहित 'कड़ा' को ओर चल दिया। नदीके किनारे जिस स्थानपर मुख्यज्ञ-उद्दीनने डेरे हाले थे उसी स्थानपर सम्राट्ने भी अपना शिविर डाला और नावमें बैठ कर भतीजेकी और उदा।

<sup>(1)</sup> दबा हुमा धन मिलनेका हतान्त और किसी इतिहासकारने नहीं जिला। उनके अनुसार अलाउदीन सजाट्की आजासे सात बाट-सहस्र सवारोंके सहित गया तो था चन्देरी-विजयको और पहुंच गया देखिचपुरमें। वहाँ जाकर उसने यह प्रसिद्ध कर दिवा कि पिन्त्व्यसे अप्रसन्न होकन में तैकिंगानाके राजाके यहाँ नौकरी करने जा रहा हूँ और अध्यनक देखिसिमें जा कृदा। राजा युद्धके किए बिककुल तैयार न था। उसने कुछ देकर सन्ध्य कर की। उसका पुत्र इस समय वहाँ नहीं था। वसने कुछ देकर सन्ध्य कर की। उसका पुत्र इस समय वहाँ नहीं था। वसने आकर बकाउदीनसे युद्ध किया और हार साथी। अस्ताउदीनने इः सी मन सोना, साल मन मोनी, दो मन हीरा, जाक इत्यादि रक्ष और दो सहस्र मन चौंदी स्टेकर उसका पीछा छोड़ा।

खलाउद्दीन दूसरी कोरसे नावमें बैठ कर तो बाबा, बरासु उसने जपने भृत्योंको संकेत कर दिया था कि मैं सजादको ज्योंही गले लगाऊँ त्योंही तुम उसका वध कर डालना। उन्हों-ने बेसा ही किया। सजादकी कुछ खेना तो अलाउदीनसे कड़ मिली और कुछ विज्ञीकी ओर माग गयो।

यहाँ आकर सैनिकोंने सम्राट्के पुत्र दक्त-उद्दीन को राख-सिंहासनपर बेटा कर सम्राट् घोषित कर दिया, परन्तु कक नवीन सम्राट् इस सेनाके बलपर अला-उद्दोनसे युद्ध करके आया तो थे भी विपन्नीकी सेनामें जा मिले। (बेचारा) दक्त-उद्दीन सिन्धुको ओर भाग गया।

#### (६) सम्राट् अलाउदीन मुहम्मदशाह

राजधानीमें प्रवेश कर श्रताउद्दीनने बीस वर्ष पर्य्यन्त बड़ी योग्यतासे शासन किया। इसकी गणना उच्चम सम्मार्गेमें की आती है, हिन्दू तक इसकी प्रशंसा करते हैं। राज्य-कार्थोंको यह स्वयं देखता और नित्य बाज़ार-भावका हाल पूछ केता था। मुहतसिब नामक अधिकारीविशेषसे, जिसे इस देशमें 'रईस' कहने हैं, प्रतिदिन इस सम्बन्धमें रिपोर्ट भी लो जातो थी।

कहते हैं कि एक दिन सम्राट्ने सुध्रतसिषसे मांस महँगा विकनेका काग्या पूछा । उसके यह उत्तर देने पर कि इन पश्चर्मो-

दूसरे पुत्रका नाम वा भरकुकी काँ। वह भी बढ़ा कुक्क का परन्तुः बारकाह बेगमने मूर्सतावक इसकी बाट व देख उपर्युक्त तृतीब पुक्रको की सिंहासनपर विठा विवा।

<sup>(</sup>१) कीरांज़ चाह ज़िकज़िक तीन पुत्र थे। सबसे बढ़ेका नाम का ज़ाँजहाँ। इसकी मृत्यु सम्राट्के जीवन-काकमें ही हो गयी थी। इसकी मृत्युपर अमीर सुसरोने शोकम्थक कविता भी किसी है।

पर ज़कात (करविशेष) लगनेके कारण पेसा होता है, सम्राद्ने उसी दिनसे इस प्रकारके समस्त कर उठा लिये और ध्यापारियों को बुला कर राजकोष से बहुन सा धन गाय और बकरियाँ मोल लेनेके लिए इस प्रतिक्षापर दे दिया कि इनके बिक जाने पर वह धन पुनः राजकोष में ही जमा कर दिया जायगा। ज्यापारियों का भी उनके श्रमके लिए कुछ पृथक् बेतन नियत कर दिया गया। इसी प्रकार देशलता दाइ-से विकयार्थ आनेवाले कपड़ेका भी उसने प्रकन्य किया।

अनाज बहुत महँगा<sup>र</sup> हो जानेके कारण एक बार उसने सरकारो गोदाम खुलवा दिये, जिनसे भाव तुरन्त मन्दा पड़ गया। सन्नार्ने उचित मृख्य नियत कर आझा निकाल दी कि

(१) अहतमदा तथा बढ्बनके समयसे छेड्र अकाउदीन व्यक्ती-के समय तक एशिया तथा पुर्वीय यूरोपमें मुगलोंके बहुत ही भयानक आक्रमण हुए। 'यदि उस समय भारतमें, उपयुक्त सम्राटों जैसे कठोर एवं योग्य शासक न होते तो तातारियोंके घोडोंकी टाएोंसे ही सारा उत्त-शीय भारत बीरान हो जाता । इस समय इन जंगकियोंके आक्रमण रोक्न नेडे किए मुकतान आदि सीमा-नगरोंके अधिकारी बड़ी छानबीनके पश्चात् नियत किये जाते थे । तातारियों के आक्रमण निरंतर बदते हुए देखकर अकाउद्दोनने एक बृहद सेना तैयार करनेका विचार किया परंत हिसाब करनेपर पता चक्षा कि इतना श्वय साम्राज्य वहन न कर सकेगा। अतएव सम्राट्ने परामर्श द्वारा सैनिकोंका वेतन तो कम कर दिया पर बस्तुवाँका मूख्य ऐसा नियत किया कि उसी वेतनमें सुकार्यक सबका निर्वाह हो आय । कार्ब प्रतिके किए पौने पाँच काक श्रवार रखनेकी भाजा हुई और एक घोदेवाछे सवारका बेतन दोसी चौंतीस टंक (रुपया) सभा दो घोदेवाळींका ३१२ टंक निबंद कर दिया गया। बस्तुओंका मृत्य इस प्रकार निर्वारित इका---( बगवा प्रष्ट देखिये ) इसीके अनुसार अनाजका कय-विक्रय हो, परस्तु ध्यापारियोंने इस प्रकार बेचना अस्त्रीकार कर दिया। इसपर सत्रादने अपने गोदाम खुलवा कर उनको बेचनेकी मनाही कर दी और स्वयं छः महीनेतक बेचता रहा। ध्यापारियोंने अब अपना अनाज बिगड़ते तथा कीटादिकी मेंट होते देख सत्राद्धे प्रार्थना को तो उसने पहिलंसे भी सस्ता भाव नियत कर दिया और उनको अब लाचार होकर यही भाव स्वीकार करना पड़ा।

सम्राट् किसी दिवस भी सवार होकर बाहर न निकलता था, यहाँ तक कि शुक्रवार और ईदके दिन भी पैदल ही चला जाता था।

इसका कारण यह बताया जाता है कि इसकी अपने एक भग गेहूँ (पक्के १४ सेर) = सादे सात जेतक (शाधुनिक दो शाम) १ मन जो ( ,, ) = चार जेतक १ मन चावक ( ,, ) = पाँच जेतक १ मन दाळ मूंग ( ,, ) = पाँच जेतक १ मन चना ( ,, ) = पाँच जेतक १ मन मौठ ( ,, ) = तीन जेतक

इसके अतिरिक्त बोवंसे लेकर युई तक अध्येक वस्तुका मूक्य नियत, कर दिया गया था। कोई व्यक्ति अधिक मूक्य केकर कोई चीज़ नहीं वेश सकता था। अकास सथा सुकाल दोनोंमें ही एकसा मूक्य रहता था। सम्राट्की निजी ज़मींदारीमें भी किसानोंसे नक्दीके स्थानमें अनाम ही किया जाता था और अकाक होनेपर सम्राट्के गोदामोंसे निकालकर वेचा जाता था। बिद्वानोंको इस बातकी आशा थी कि वे ज़मोंदारोंसे नियत मूक्यपर चनजारोंको अनाम दिख्यायों। बनजारे भी निष्त मूक्यपर इसपारियोंको बाज़ारमें अनाम दे सकते थे। अनाम्हानके मरते ही इस प्रयंगका भी अंत हो गया।

मती से सुलेमानसे मत्यंत स्नेह था। सम्राट् इस मती जेके साथ वक दिन मासेटको गया। जिस प्रकारको वर्णाव सम्राट्ने अपने पितृस्यके साथ किया था उसीका मतुकरण यह भती जा मी भव करना चाहता था। भोजनके किय जब वे एक स्थान पर बैठे को सुलेमानके सम्राट्पर एक बाण चलाते ही वह गिर बहा और एक दासने अपनी डाल उसपर डाल दी। जब मती जा सम्राट्का कार्य तमाम करने भाषा तो दासोंने यह बहा दिया कि उसका तो बाण समर्ते ही देहांत हो गया। उनके स्थानपर विश्वास कर यह तुरंन राजधानीकी और जा रन-वासमें सुसनेका प्रयत्न करने लगा। इधर सम्राट् भा मूर्झा बीतने पर सम्रा-ताभ कर नगरमें आया। उसके आते ही समस्त सेना उसके चारों और एक इहो गयो। यह समाचार चाते ही मतीजा भी भाग निकला परन्तु अंतमें पकड़ा गया और सम्माट्ने उसका वध करा दिया। उस दिनसे सम्राट् कभी स्थार होकर बाहर नहीं निकला।

सम्राट्के पाँच पुत्र थे जिनके नाम ये थे — ख़िज़र जाँ, शादी क्यों, अब्बकर ख़ाँ, मुबारक खाँ (इसका द्वितीय नाम कुतुब-बदीन था) और शाहाबुदोन।

सम्राट् कुतुब-उद्दानको सदा हतबुद्धि, श्रामा श्रीर साहस-श्रीय सम्मा करता था। श्रीर भाइयोको तो सम्राट्ने एद मी दिवे और अंडे तथा नगाड़े रखनेशी श्राहा भादी परन्तु इसको कुछ भी न दिया। एक दिन सम्राट्ने इससे कहा कि केरे श्रम्य माताओंको एवं तथा श्रीधकार देनेके कारख तुमे श्री साखारीसे कुछ देना पड़ेगा। इसपर कुतुब-उद्दीनने उत्तर दिवा कि मुमे ईश्वर देगा, भाष क्यों विन्ता करते हैं। इस उत्तरको सुन सम्राट् मयमीत हो उसपर बहुत कुछ हुआ। सम्मार्के रोगी होनेपर प्रधान राजमहिषी ज़िज़र ज़ाँकी माताने, जिसका नाम माहक था, अपने पुत्रकी राज्य दिलाने-का प्रयक्त करनेके लिए अपने आई संजर'को बुलाया और शपथ देकर इस बातकी प्रतिष्ठा करवायों कि यह सम्रार्की मृत्युके उपरांत इसके पुत्रको राजसिंहासनपर बैठानेका प्रयक्त करेगा।

सम्राद्के नायब मिलक मलकी' (हज़ार दीनारमें सम्राद् द्वारा मोल लिये जानेके कारण यह इस नामसे पुकारा जाता था ) ने इस प्रतिकाकी स्वना पाते ही सम्राद्पर भी यह बात प्रकट कर दी । इसपर सम्राद्ने अपने भृत्योंको आहा दी कि जब संजर वहाँ आकर सम्राद्-प्रदत्त जिल्मात पहिएने लगे उसी समय उसके हाथ-पैर बाँध देना और धरतीयर गिराकर उसका वध कर देना। सम्राद्के आदेशानुसार ऐसा ही किया गया।

ख़िज़र ख़ाँ उस दिन दिज्ञीसे एक पड़ावकी दूरीपर, संदश (संपत) नामक स्थानमे धर्मवीरोंकी समाधियोंके दर्शनार्थ गया हुआ था। इस स्थान तक पैदल आकर पिताके आरोग्य-

- (1) संजर-इसकी उपाधि अकप लाँथी। यह सम्राट्के चार निकॉर्नेसे वा।
  - (२) मकिक बककी -- मकिक काकुरकी उपाधि थी।
- (१) ज़िज़र ज़ॉं—बहाऊनी और बतुना इस कथाका वर्णन शिष भिष्म रूउसे करते हैं। प्रथमके अनुसार यह इस्तिनापुरका हाकिम था। सम्माद्की कन्नावस्थाका कृतांत सुनकर यह दिशोधी और जावा तो कृतकृतने समाद्की पर्वत्रकी वात सुन्ना दी और यह बंदी बनाकर सम-रोहा भेज दिया गया। इस इतिहासकारके क्यमानुसार समाद्ने दूसवी बार कोविश होकर ज़िल्ह ज़ॉको व्यक्तियर मेना था।
  - (४) संदश-- संभवतः वह बाधुनिक स्रोनपत है। माचीवः काकर्वे

साभके लिए ईश्वरप्रार्थना करनेको उसने प्रतिक्वा को थी।
पिता द्वारा अपने मामाका वध सुनकर उसने शोकावेशमें
अपने वक्ष फाड़ डाले (भारतवर्षमें निकटस्थ सम्बन्धीकी
मृत्यु होनेपर वस्र फाड़नेकी रीति चलो त्राती है)। इसकी
सूचना मिलने पर सब्राट्को बहुत बुरा लगा। जब जिज़रख़ाँ
उसके सम्मुख उपस्थित हुआ तो उसने कोधित हो उसकी
बहुत भत्सना की छोर फिर उसके हाथ-पाँव बाँध नायवके
हवाले करनेकी आक्षा हे दी। इसके उपरान्त इसे ग्वालियर
के दुर्गमें बन्दो करनेका आदेश नायवको दिया गया।

यह दृढ़ दुर्ग हिन्दू राज्योंके मध्यमें दिल्लीसे दस पड़ावकी दूरीपर बना हुआ है। ग्वालियरमें ख़िज़रख़ाँ, कोतवाल तथा दुर्गरखकोंको सुपुर्व कर दिया गया और उनको चेतावनी भी दे दी गयी कि उसके साथ राजपुत्र जैसा व्यवहार न कर उसकी आंरसे धोर शत्रुवत् सचेत रहना चाहिये।

सम्राट्का रोग श्रव दिन विन बढ़ने लगा। उसने युवराज बनानेके लिए ज़िक्ररज़ाँका बुलाना भी चाहा परन्तु नायवने 'हां' करके भी उसका बुलानेमें देर कर दी और सम्राट्के पूछनेपर कह दिया कि अमी आता है। इतनेमें सम्राट्के प्राग्पक्षेक उड़ गये।

# (१०) सम्राट् शहाब-उद्दीन

श्चलाउद्दीनकी मृत्यु हो जानेपर, मिलके नायव (श्चर्थात् कापूर) में सबसे छोटे पुत्र शहाव-उद्दीनको राजसिंद्दासनपर अधुना नदी इसी बगरके दुर्गके नीचे बहती थी। यह बहुत प्राचीन नगर है। कहते हैं कि युचिष्ठिरने को पाँच गाँव दुवोंचनके मौर्ग ये उनमें एक बह भी था। बैठा कर लोगोंसे राजभिक्तकी श्रुपथ ले ली, पर समस्त राज्य-कार्य श्रुपने हाथमें रख लिया। उसने शादी ख़ाँ तथा अब्-बकर ख़ाँकी आँखोंमें सलाई भग्या कर ग्वालियरके दुर्गमें बन्दी कर दिया, और यही बर्ताव ख़िज़र ख़ाँके साथ भी करनेकी आझा बहाँ भेज दो।

चतुर्थ पुत्र कृतृबउद्दोन भी बन्दीगृहमें डाल दिया गया परन्तु उसको अन्या नहीं किया। (इस प्रकारका अनर्य होते देख) बादशाहबेगमने, जो सम्राट् मुझज्ज़-उद्दीनको पुत्री थी, सम्राट् अलाउद्दीनके बशीर और मुखश्शर नामक दो दासोंको यह सन्देशा भेजा कि मलिके नायरने मेरे पुत्रों के साथ जैसा बर्ताव किया है वह तो तुम जानते ही हो, अब वह कुतुब-उद्दीनका भी बध करना चाहता है। इसपर उन लांगोंने यह उत्तर भेजा कि 'जो कुछ हम करेंगे वह सब तुमपर प्रकट हो जायगा।'

ये दांनों पुरुष रात्रिको नायबके ही पास रहा करते थे। अस्त्र-शक्षादिसं सुसिक्कित हो इनको वहां जानेकी आहा मिलो हुई थी। उस रात्रिको भी ये दोनों यथापूर्व वहाँ पहुँचे। नायब उस समय सबसे ऊपरको छनपर बने हुए कज़ागन्द द्वारा मदे हुए लकड़ीके बालाख़ानेमें, जिसको इस देशमें 'लिएमका' कहते हैं, विधाम कर रहा था। देवयोगसे इन दो पुरुषोमेंसे एकको तलवार नायकने अपने हाथमें ले ली और फिर उसे उसट-पलट कर वैसे ही लौटा दिया। इतना करते ही एकने तुरन्त प्रहार किया और दूसरेने भी भरपूर हाथ मारा। फिर दोनोंने उसका कटा सिर कुतुब-उद्दीनके पास ले जाकर बन्दी-सहमें डाल दिया और उसको कारायारसे मुक्त कर दिया।

<sup>(1)</sup> ख़िरमका---भारतूम नहीं, यह शब्द किस मानाका है।

## (११) सम्राट् कृतुब-उद्दीन

कृतुब उद्दीन कुछ दिनतक तो अपने भाई शहाब उद्दीनके नायबंकी तरह कार्य करता रहा, परन्तु इसके पश्चान उसको सिंहासनसे उतार वह स्वयं सम्राट् बन बठा। उसने शहाब-उद्दीनकी उँगलियाँ काट कर उसे अपने अन्य भ्राताझांके पास ग्वालियर दुर्गमें भेज दिया और आप दौलनाबादकी आर बल दिया।

दौलता शत् विक्षीसे चालीस पड़ावकी दुरीपर है, परन्तु मार्गर्मे दोनों और येद, मजनू तथा अन्य जातिक इनने बृत्त लगे हुए हैं कि पथिकको मार्ग उपवन सरीखा प्रतीत होता है। हरकारों के लिए प्रत्येक को समें उपर्युक्त विधिकी तीन-तील उपक चौकियाँ यनी हुई हैं, जहाँपर राहगीरको बाज़ारकी प्रत्येक आवश्यक वस्तु मिल सकती है। तंलकाना तथा माभ्य प्रदेशोंतक यह मार्ग इसी प्रकार चला गया है। विज्ञीसे बहाँतक पहुँचने में छः मास लगते हैं। प्रत्येक पड़ाब-पर सज़ार्के लिए प्रासाद तथा साधारण पथिकों के लिए प्रांथनिवास (सराय) बने हुए हैं। इनके कारण यात्रियोंको यात्रामें आवश्यक पदार्थोंक रखनेकी कोई आवश्यक । नहीं होती। क

क ऐसी दो सदकें शेरशाहने आ तैयार करायी थीं। बदास्ताका कवन है कि पूर्वमें बंगास्त्रसे केकर पश्चिममें रोहतासतक ( जो चार मासकी राह हैं ) और जागरासे लेकर मॉबूनक ( जो ३०० कोसकी तूरी हैं ) प्रत्येक कोसपर मसजिद, कुँआ, और सहाब, पक्का इंटीकी बभी हुई दे और इन स्थानोंमें मोजी, इमाम तथा हिंद-सुसकमाबोंको पानी रिकानेवाको सैनात रहते थे। इनके कांतरिक साधु-संस तथा

स अट कत्वउदीनके इस प्रकार दौलताबादकी स्रोर चले जाने पर कुछ समीरोंने विद्रोह कर सम्राटके मती है। सिजर साँके हादशवर्षीय पुत्रको राजनिहासनपर बैहानेका प्रयक्त किया। पर कृतुव-उद्दीनने भती बेको पकड़ लिया और उसका सिर पत्थरोंसे टकरा भेजा निकाल कर मार हाला। उसने मलिक शाह' नामक अमीरको ग्वालियरके दुर्गमें जा लडकेके पिता तथा पितृव्योंका भी वध कर डालनेकी ऋका दी। राष्ट्रगीरोंके किए धर्मार्थ भोजवास्त्रय भी यहाँ बने रहते थे। सदसके दोनों और आम, सिश्नी आदिके बढे बढे वक्ष होनेके कारण शहगीरींको राह कलनेमें भ्रतक न सहाती थी । ५२ वर्ष प्रधान अकवरके समय में रुपयुक्त ऐतिहासिकने यह सब बातें अपनी आँखोंसे देखी थीं। फरिश्ताने इस वर्णनमें वह बात और किसी है कि पूर्वसे पश्चिमतक सर्वन प्रदेशके समाचारोंकी ठीक ठीक सुचना देनेके लिए प्रत्येक सरायमें 'बाक चौर्का के दो दो बोड़े सदा विद्यमान रहते थे। सम्राट् अपने राज-प्रासःदमें ज्योंही भोजनवर बैठता था त्योही इसकी सृषना नगाड़ीके शन्द हारा दी जाती थी और बाध्द होने ही सरायों में रखे हुए नगावे सर्वत्र बजाये जाते थे । इस प्रकार संगातसे लेकर रोइतासतक सर्वत्र इसकी सूचना मिलते ही प्रत्येक सरायमें मुसलमानोंको पका हुआ ओजन और हिंदुओं को भाटा-बी तथा अन्य पदार्थ बाँट दिये जाते थे।

- (१) जो पुरुष देविगिरि (दीलताबाद) की राहमें पड्यंत्र श्याच्य सम्राट्का यथ कशना और स्वयं सम्राट्यना चाहता या उसका नाम असद्दर्शन विन जुन्तिका था । यह सम्राट्यकादरीनके वितृष्यका पुत्र था।
- (२) लिज़र आँके वधके संबंधमें बदाकर्गी यह किसता है कि नेव-गिरिसे कौटते समय रवर्धमोरके लिक्ड 'जवा सहर' नामक स्थानसे रामकीय मकागास्का अध्यक्ष सादी की लिज़रका वच होगेके उपसम्य

ग्वासियरके काजी, जैन-उद्गीन मुवारक मुक्सले कहते थे कि
मिलकशाहके वहाँ पहुँचनेके समय में (स्वयं) ख़िज़रख़ाँके
समीप बेठा हुआ था। इस अमीरके आनेका समाचार सुनते
ही उसका रंग उड़ गया। मिलकशाहके वहाँ आने पर जब
ख़िज़रख़ाँने दुर्गमें आनेका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया
'अख़वन्दे आलम! (संसारके प्रभु) में किसी आवश्यक कार्यके
उनकी की और पुत्र व्यक्ति राज-अवनमें कानेके किए ग्वाकियर मेजा
गवा था। इसके प्रथम ७१८ हिजरीमें यही पुरुष उपगुंक राजपुत्रोंका
वय कर देवक देवीको सम्राट्के रिनवासमें कानेके हेतु भेजा गया था।
प्रसिद्ध कवि खुसरोने अपने 'देवक देवी और ख़िज़र ख़ाँ' नामक काव्यमें
यह कथा इस भाति किसी है कि मुवारक शाहने देवक देवीको प्राप्त
करनेके किए ख़िज़र ख़ाँको बहाँतक किस मारा था कि यदि तुम अपनी
भावां मुझको दे दोगे तो मैं तुमको बहीगृहसे निकास कर किसी प्रांतका
गवनंर बना दूँगा परंतु ख़िज़र ख़ाँने अंगीकार न किया और 'अमीर'
स्वसारेके कर्वांमें यह कहा—

चो बामन इम सरस्तर्ह बारे जानी । सरे मन बूर कुन ज़ां पस बदानी ॥ ( अर्धात् यदि प्राण-प्यारी मेरे मनके अनुकूळ आवरण करती है तो त् मेरी मान मत सा, भीर जो करना हो कर । ) सम्राट्को वह बात बहुत सुरी कमी भीर---

व तुदी सर सकादीरा तकव कर्द । के बायद सदक्ति इमरोज़ शव कर्द ॥ रोजन्दर गाकियोर इंदम न बसदेर । सरे होर्रा मकक अफ़्ग़ल द शमहोर ॥

(तात्वर्य यह कि कोधमें आकर उसने अकाष्यक्षको युकाया और कहा कि सौ कोसकी बात्रा एक ही शतमें समास कर ग्वाकियर जाकर बधकर बाक) करिशताके कथनानुसार शाजपुत्रोंका, विनको धाँलोंमें बहुकेसे हो सकाई कींची जा जुकी बी, वध कर दिया गया और देवक देवी (लि ज़र लॉकी पक्षी) शाजकीय निवासमें कावी गयी। लिए ही उपस्थित हुआ हूँ।' इसपर ख़िज़रखाँने पृक्षा मेरा-जीवन नो निरापद है।' उसने उत्तर दिया 'हाँ।'

इसके अनन्तर उसने कोतवालको बुलाया और मुसकी
तथा तीन सो युर्गरसकोंको साझी कर सबके संमुख साधादको
आहा परि। उसने शहाबउद्दीनके पास जाकर उसका वथकर
डाला परन्तु उसने कुछ भय या घबराहर प्रदर्शित नहीं की।
किर शादीख़ाँ और अकबरखाँकी गर्दनें मारी गर्यो परन्तु जब
लिजरख़ाँकी बारी आयो तो वह राने और विक्वाने लगा।
उसकी माता भी उसके साथ वहाँ रहनी थी परन्तु उस
समय वह एक घरमें बन्द कर दी गयी थी। लिज़रखाँकी
वधके उपरांत उनके शब बिना करून पहिराये नथा बिना
अच्छी तरह दाबे हुए याँही गड़हेंमें फेंक दिये गये। कई वर्षके
उपगंत ये शब वहाँसे निकाल कर कुलके समाधिगृहमें दबाये
गये। लिज़रख़ाँकी माता और पुत्र कई वर्ष बादतक जीवित
रहे। माताको मैंने हिजरी ७२० में पवित्र मकामें देखा था।

ग्वालियरका दुर्गा पर्वत-शिकरपर बना हुआ है और देखने पर पेसा प्रतीत होता है कि मानो शिक्षाको काटकर ही किसीने इसका निर्माण किया है। इस दुर्गके समीप कोई

(१) श्री हंटर महोदयके कथनानुसार खालियर हुने १४२ फुट ठॅंची चटानपर बना हुआ है। यह देद मील खंबा और तीनसी गढ़ चौदा है। हाधीकी सूर्ति होनेके कारण द्वारका नाम 'हाथी पौक् ' पढ़ गया है। राजभवन, मानसिंहने (१४८६-१५१६ ई॰ में ) निर्माण कराये थे। नहींगीर, चाहनहीं तथा विक्रमादित्यके अवन भी उपर्युक्त शासादके निकट ही बने हुए हैं। वे सब अत्यंत ही खुंदर हैं। नगर गढ़के बीचे कसा हुना है। शाचीन वस्तुओं में वहाँपर स्वाकियर-निवासी सेन् शुहस्मय ग़ीसका मठ दर्शनीय है। श्रम्य पर्चत इतना ऊँचा नहीं है। दुर्गके भीतर एक जला-श्रय और लगभग बोल कृप बने हुए हैं। प्रत्येक कृपकी ऊँची दीवारोंपर मुखनीक लगे हुए हैं। दुर्गपर चढ़नेका मार्ग इतना प्रशस्त बना हुआ है कि हाथी तक सुगमताले झा जा सकते हैं। दुर्गके द्वारपर पत्थर काटकर इतना सुन्दर महावत सहित हाथी। नर्भाण किया गया है कि दूरले वास्तविक हाथी-सा प्रतीत होता है।

नगर दुर्गके नीचे बसा हुआ है। यह भी बहुत सुन्दर है। यहाँके समस्त गृह और मसजिदें स्वेत पत्थरकी बनी हुई हैं। ब्रारके अतिरिक्त इनमें किसी स्थानपर भो लकड़ी नहीं लगायी गयी है। यहाँकी अधिकांश प्रजा हिन्दू है। सम्राद्की ओरसे

अनुसंभानसे पता चलता है कि म्वालियर हुगे झूरसेन नामक राजाने निर्माण कराया था। गृजनवी तः सन् १०२२ में इसकी विजय न कर सका, परंतु गोरीने इसकी ११९६ ई० में से खिया। १२११ ई० में सुसकमान सम्राटीका इसपर अधिकार न रहा, पर अस्तममने १२११ ई० में इसकी फिर अपने अधीन कर किया। सम्राट् अक्वरके समयमें उच्च कुसीजून विश्वोंके किए इसका उपयोग किया जाना चार परंतु इस्नवन्ताके कथनसे इसका उपर्युक्त उपयोग बहुत आधीन सिख होता है। अंग्रेजीने १८५७ में इसपर अधिकार कर किया परंतु कार्ड क्यानिन फिर इसे सांसी नगरके बहुतेमें सिधिया दरवारको ही दे दिया।

हुराँके इश्यिमोंको देखकर ही अकनाने आगरा-दुराँके पश्चिमीय हारपर भी महाबल सहित दो हाथी बनवाये थे। शाहजहाँ ने उनको दिल्लीके काक हुराँमें छेजाकर सदा कर दिया। परंतु औरंगज़ेवने इनको मूर्तिप्जाका चिन्ह समझकर वहाँसे हरा दिया। पुरातश्य-वेलाबॉकी कोजसे, कुछ ही वर्ष पहले, इन हाथिबॉके दुकदे वहीं क्रिकेमें दवे हुए मिके हैं। इन्हें बोदनेसे हाथिबॉकी मूर्तियाँ ठीक बन जाती हैं। यहाँ कः सो जुड़सबार रहते हैं। हिन्दू राज्योंके मध्यमें होनेके कारण ये बहुआ युद्धमें ही लगे रहते हैं।

इस प्रकारने अपने आताओंका वध करनेके उपरान्त अब कृतुब-उद्दीनका कोई (प्रकाश्य कपसे ) वैरी न रहा तो परमे-श्वरने एक बहुत मुहँचढ़े अमीरके कपमे उसका प्राणहकां संसारमें भेजा । इसीके हाथों सम्राट्की मृत्यु हुई । हत्याकारी भी थोड़े ही समयतक सुखपूर्वक वैठने पाया था कि ईश्वरने सम्राट् तुग्लकके हाथों उसका भी वध करा विया—इसका पूर्ण बृत्तान्त हम अभी अन्यक वर्णन करते हैं।

कृतुवउद्दीनके अमीरोमेंसं खुसरों को नामक एक अमीर अत्यन्त ही सुन्दर, बीर और साहसी था। भारतवर्षके अत्यंत उपजाऊ-चँदेरी और माअवग् सरीखे, दिल्लीसे छः माहकी राह-वालं, सुन्दर प्रान्तोंको इसीने चिजय को थी। सम्राट् कृतुव-उदीन इस खुसरोक्षांसे अत्यन्त प्रेम रखता था।

सम्राद्के शिक्षक काकी आं' उस समय 'सव्रेजहाँ' थे। उनकी गणना भी श्रजी मुश्शान (महान् पेश्वर्यशाली) अभी-रामें को जानी थी। कली द्वारीका (ताली रखनेका) उष्प्रिमें को जानी थी। कली द्वारीका (ताली रखनेका) उष्प्रिमें को जानी थी। कथीत् सम्राद्के प्रासावकी ताली इन्हींके पास रहती थी। और यह राजिमें राजभवनके द्वारपर ही सदा रहा करते थे। इनके अधीन एक सहस्र मैनिक थे। प्रत्येक राजिको अदाई अदाई सी पुरुष एक समयमें पहरा देते थे और बाह्य द्वारसे लेकर संतः द्वारतक मार्गके दानों और पंक्ति वाँ थे और अक्ष-श्रक्ता विसे सुसक्तित हो इस

(१) कृत्ती लाँ सन्देशहाँका वास्तविक नाम मौकाश ज़िकाडदीय विज—मौकाना शहायुदीन ख़तातथा । इचीने समाद्को सुकेसन-विधि सिखायीथी। प्रकार खड़े रहते थे कि प्रासादके मीतर जाते समय प्रत्येक ध्यक्तिको इनकी पंक्तियोंके मध्यसं ही होकर जाना पडता था। ये सैनिक ''नीक्तवालें' कहलात थे। इनकी गणना तथा वेखरेखके लिए अन्य उच्च अधिकारी तथा लेखकगण थे जो घूम फिरकर समय समयपर उपस्थित भी लिया करते थे जिसमें काई कहीं चला न जाय। रात्रिकं प्रहरियोंके चले जानेके उपरांत दिनके प्रहरी उनके स्थानपर आकर उसी प्रकारसे खडे हो जाने थे।

कृत्जी ख़ाँको मिलक खुलरो से अन्यंत घृणा थी। वह यास्त्रवमें दिन्दृ था और हिन्दु श्रोंका बहुत पद्म किया करता था, इसी कारणसे वह कृत्जी महाशयका कोधभाजत हुआ। इन्होंने सम्राट्से खुसरोकी ओरसे सचेत रहनेको बहुतसे अवसरीपर निवेदन किया परंतु सम्राट्ने इनपर कभी ध्यान न दिया और सद्दा टाला ही किया। ईश्वरने तो भाष्यमें सम्राट्की मृत्यु उसीके हाथों लिखी थी। यह बात कैसे अन्यथा हो सकतो थी, यही कारण था कि सत्राट्के कानीपर जूँतक न रंगती थी।

एक दिन खुसरो झाँने सहाइसे निवेदन किया कि कुछ हिन्दू मुसलमान हुआ चाहते हैं। उस समयकी अधाके अनु-

- (१) खुसरां क्याँ बास्तवर्मे गुजरातका रहनेवाका था। फ़िश्चता और बरनी उसको 'परवार' जातिका, जिसे वे नीची जाति मानते हैं, बतकाते हैं। हमार्श सम्मतिमें यदि यह क्षद्य 'परमार' का अपभंश हो तो यह नीची जाति कदापि नहीं कही जा सकती, वर्षोकि इस जातिके कोग राजपून होते हैं। यह पुरुष मुसकमान हो गया था और इसका नाम 'इसम' था। ससरो क्यों तो उपाधि थी।
  - (१) इत्रवत्ताके अतिरिक्त किश्री अन्य इतिहासकारने इसका

सार यदि कोई हिन्दू मुसलमान होना चाहता था तो सम्राट्-की अभ्यर्थनाके लिए उसको उपस्थिति आवश्यक थो और सम्राटकी ओरसे उसको ख़िलअत और स्वर्णकंकण पारि-नोषिक इपसे प्रदान किये जाते थे। सम्राट्ने भी प्रधानुसार खुसरो ख़ाँसे जब उन पुरुषोंको भीतर बुलानेके लिए कहा ता उसने उत्तर दिया कि अपने सजातीयीसे लिखित और भयमीन होनेके कारण वे रातको आना चाहते हैं। इसपर सम्राट्ने रातका हो उनके आनेकी अनुमति हे ही।

अब मलिक खुसरोने अब्बे अब्बे वीर हिन्द्झोंको छाँटा और श्रपने भाता खाने बानाको भी उनमें समिलित कर लिया। गरमीके दिन थे। सम्राट भी सबसे ऊँची छतपर थे। दासोंके अतिरिक्त श्रन्य कोई व्यक्ति भी इस समय उनके यास न था। ये पुरुष चार हारोंको पार कर पाँचर्यपर पहुँचे तो इनका शक्तसे सुमज्जित देख काजी साँकी सन्देह हुआ और उसने इनको राककर अवयन्द आलम (संसारके-प्रभु-सम्राट्) को आज्ञा प्राप्त करनेको कहा। इसपर इन लोगाने काजी महाशयको धेर कर मार डाला। वडा कोला-वर्णन नहीं किया है। उनके कथनानुसार सन्नाट्का पियपात्र होनेके कारण भन्य अमीर खसरी खाँके हुंपी हो गये थे। अतपुत उसने सम्राट-की बाज्ञा प्राप्तकर अपने सजातीय चालीस सहस्व गुजरातियोंकी सेनामें स्थान दिका दिवा था । इतना हो जानेपर फिर एक दिन उसने सम्राट्से शार्थना की कि सदा सम्राट-सेवामें उपस्थित रहनेके कारण मैं स्वजाती वींसे भी नहीं मिल सकता। इसपर उन व्यवातीयाँको दुर्ग-प्रदेश की भाग सिक गबी । इस प्रकार भवसर या उसने सन्नार्का वध कर शाका । संगव है कि भारतीय प्राचीन इतिहासकारोंने किसी कारमध्य ग्रसक-माम बनामेकी प्राचीन प्रधाका वर्णन करना ही उचित न समापा हो ।

हस होते देख जब सम्राट्ने इसका कारण पूछा तो मिलक खुसरोने कहा कि उन हिन्दुर्भोको भीतर आनेसे काज़ी रांकते हैं, इसी कारण कुछ वाद-विवाद उत्पन्न हो गया है। सम्राट् अब भयभीत हाकर राज-प्रसादकी श्रोर बढ़ा परंतु हार बंद थे। हार जटखटाये ही थे कि खुसरों ख़ाने आकर आक्रमण कर दिया। सम्राट भी खूब बिलह था, निप्चीको नीचे दबाते तनिक भी देर न लगी। इतनेमें श्रम्य हिन्दू भी वहाँ आगये। खुसरोने नीचेसे पुकार कर कहा कि सम्राट्वे मुक्ते दवा रखा है। यह सुनते ही उन्होंने सम्राट्का वध कर हाला और सिर काट कर चौकमें फूंक दिया।

## (१२) खुसरो ख़ाँ

खुसरो ख़ाँने अमीरों और उद्य पदाधिकारियोंको उसी समय बुला भेजा। उनको इस घटनाकी कुछ भी सूचना न थी, भीनर प्रवेश करने पर अन्होंने मिलक खुसरोको सिहास-नासीन देखा, और उसके हाथपर मिककी शपथ ली। इनमेंसे कोई व्यक्ति प्रातःकाल तक बाहर न जा सका।

स्योंक्य होते ही समस्त राजधानीमें विक्रिप्त करा दी गयी और बाहरके सभी आमीरोंके पास बहुमूल्य खिलञ्चन (सिरोपा) तथा आक्षापत्र भेजे गये। सभी आमीरोंने ये खिलआतें स्वीकार कर लीं; केवल दीपालपुर' के हाकिम

<sup>(</sup>१) दीवाकपुर — आयुनिक मींटगुमरी ज़िकेमें स्वास नवीके प्राचीन मेंद्रारमें पाइण्डमसे २८ मीक पूर्वकी ओर स्थित है। उद्यादा रेकने स्टेशनसे यह १७ मीक दक्षिणकी ओर है। जो जनरक कॉनग्दम सहोदयके अनुसंधानानुसार राजा देवपासने इस नगरको बसादा था। यह राजा कीन था और किस समय हुना, इसका कुछ पता नहीं चळता।

( मवर्नर ) तुगलक शाहने इनको उठाकर फेंक दिशा और आकापत्रपर शासीन होकर उसकी अवको की । यह सुनकर ज्सरोने अपने भ्राता जानेखानाको उस और मेजा परंतु तुगलकशाहने उसको परास्त कर भगा दिया।

व्यस्रों मिलकने सम्राद् होकर हिन्दुओंको बड़े बड़े पहाँ-पर नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया और गोबधके दिवस समस्त देशमें आदेश निकाल दिया। हिन्दु जाति गो-बधको धर्मविष्ठ समस्ति है। गोबध करनेपर हत्यारेको उसी गौ-के चर्ममें सिलबा कर जला देते हैं। यह जाति गौको बड़े पूज्य भावसे देखती है। धर्म तथा औषधि कपसे इस पशुका, सूध पान किया जाता है और गोबरसे गृह, दीवार्गे आदि लीपी जाती हैं। व्यसगं झाँको इच्छा थी कि मुसल्मान भी पेसा ही करें। इसी कारण ( मुसलमान , जनता उससे घृणा कर तुग़-सक शाहके पक्षमें हो गयी।

मुलतान निवासी शैंख ककन उद्गीन कुरेशी मुभसे कहते ये कि तुगलक 'कुकना' 'जातिका तुर्व था। यह जाति तुर्किस्तान क्रीश्वमाह तुगलक वहाँपर सतकत्र मर्दाकी एक महर काट कर कावा था। गुलाम तथा ख़िम्ज़ी मृपतियोंके समयमें यह नगर क्षाश्य पंजाककी शक्त-धानी था। भाषीन नगरके खंडहरोंको देखनेये पता कगता है कि प्रधान नगर तान मीकके घेरेमें बसा हुआ था। आजकक यह तहसीकका प्रधान स्थान है और जनसंक्या भी पाँच-अः सहस्तसे अधिक न होगी परंतु प्राचीम-काकमें यह मुकतानके समकत्रा था। तैमूरके समय एक इसकी वही दशा थी। उस समय बहाँपर बीगसी मसजितें और बीरासी कुँव मने हुए ये

(1) क्ष्यता—मार्को योकोके क्यागानुसार सातारी पिता और भारतीय आतासे उत्पन्न मुगुळ जाति विशेषका नाम है। परंतु बहुतसे इतिहास-कारोंका वह मूख है कि चीच देशके उत्पर्शी कहन जेदन अथवा सेश नामक सौर सिन्धु प्रान्तके मध्यस्य पर्वनीमें निवास करती है। तुग्-सक कार्यम्त निर्धन या और इसने सिन्धु प्रान्तमें आकर किसी व्यापः रोके यहाँ सर्वप्रथम मेड़ोंके गल्लेकी रक्षा करने-की मृत्ति स्वीकार की थी। यह बात सम्राट् अलाउद्दीनके समयकी है। उन दिनों सम्राट्का भ्राता उत्स्वाँ (उलग् खाँ) सिंधु प्रान्तका हाकिम (गवर्नर) था। व्यापारोके यहाँसे तुग्लक नौकरी छोड़ इस गर्चनरका भृत्य हो गया और पदाति सेनामें आकर सिपाहियोंमें नाम लिखा दिया। जब इसकी कुलीनता-की स्वना उलग् खाँका मिलो तो उसने इसकी पदवृद्धि कर इसको घुड़सवार बना दिया। इसके पश्चात् यह अकसर बन गया। किर मीर-आखोर (अस्तवलका दारोगा) हो गया और अन्तर्म अजीम-उद्शान (महान् पेश्वर्यशाली) अमीरोमें इसकी गयाना होने लगी।

मुलतान नगरमें तुग्लक द्वारा निर्मित मसजिद्में मैंने यह फ़तवा (अर्थात् खुदा हुआ शिलालेख स्वयं अपनी आँखोंसे पर्वतपर बाम करनेके काश्ण इस जातिका यह नाम पडा । उन्हें धरी-प्रसादके मतमे कुरुना जाति तारीले एशादाके लेखक मिर्जा हैदरके क्षणनामुसार मध्य एशियामें शहरी थी।

- (1) सुलास-उत्तवारी सके केसाकका कथन है कि सम्राट् तुगृतक साहके पिताका नाम तुगृतक था। यह सम्राट् गृयास-उद्दोस बलयनका दास वा और उसकी माना एक जाटनी थी।
- (१) भीर वालोर, भालोर बेंग इत्यादि उपाधियाँ सन्नाट्डी वय-शाकाके दारोताको दी जारो वीं । यह पद उस समय बहुत उच्च समझा भारता था । स्वयं श्रत्ता-डदीन लिज्जीका जारता अपने पितृष्यके कासन-काकर्में 'शीर बालोर' था । जानी सजाट गृनास-डदीन सुगुकक भी इसी सामा ( अर्थात् श्रका-डदीन ) के शासनकाकर्में इस पदपर था ।

पढ़ा है कि अड़तीस बार तातारियांको रखमें परास्त करनेके कारण इसका मलिक गाज़ीकी उपाधि दी गयी थी।

सम्राट् कुतुवउद्दीनने इसको दीपालपुरके हाकिसके पदपर प्रतिष्ठित कर इसके पुत्र ज्नह ख़ाँको मीर-धाख़ोरके पदपर नियुक्त किया। सम्राट् खुसरोने भी इसको इसो पदपर रखा।

सम्राट् खुसरोके विवस विद्रोह करनेका विचार करते समय तुगलक अर्धान केवल तीन सो विश्वसनीय सैनिक थे। अनुष्य इसने तत्कालीन मुनतानके गवर्नर कित्रसू लाँको (जो केवल एक पड़ायकी दृरीपर मुलनान नगरमें था) लिखा कि इस समय मेरी सहायना कर अपने (बली नममन) स्वामी (सन्नाट्) के विधरका बदला चुकाओ। परन्तु किरानु लाँने यह प्रताव इस कारण अस्वीकार कर दिया कि उसका पुत्र खुसगं खाँके पास था।

अब तुगलक शाहने अपने पुत्र जूनह खाँको लिखा कि किशल खाँके पुत्रको साथ लेकर, जिस प्रकार सम्मन हो, विक्रीसे निकल आओ। मलिक जुनह निकल भागनेके तरी केपर विचार ही कर रहा था कि वेचयोगसे एक अब्हा अवसर उसके हाथ आ गया। जुसरो मलिकने एक दिन उससे यह कहा कि घोड़े बहुत मोटे हा गये ह, बदन डालते जाते है, तुम इनसे परिश्रम लिया करो। आका हाते ही जूनह प्रतिदिन घोड़े फेरने बाहर जाने लगा, किसी दिन एक घएटेमें ही लीट आता, किसी दिन दो घएटोंमें और किसी दिन तीन-चार घएटोंमें। एक दिन चह झोहर (एक बजे दिनकी नमाज़) का समय हां जानेपर भो न लीटा। मोजन करनेका समय आ गया। अब सम्राट्ने सवारोंको क्षवर लानेकी आका दी। उन्होंने लीट कर कहा कि उसका कुछ भी पता नहीं

स्रक्ता। पेसा प्रतीत होता है कि किशल जाँके पुत्रको लेकर अपने पिताके पास भाग गया हैं!

पुत्रके पहुँचते ही तुगलकने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया भौर किश्र दू खाँकी सहायतासे सेता एकत्र करना शुक्र कर दिया। सम्राट्ने भ्रपने भ्राता खानेखानाको शुद्ध करनेको मेजा परन्तु वह हार जाकर भाग आया, उसके साथी मारे गये भौर राजकोष तथा भ्रन्य सामान तुगलकृके हाथ भ्रा गया।

श्रव तुगलक दिसीको ओर श्रप्रसर हुआ और खुसराने भी उससे युद्ध करनेकी इच्छासे नगरके बाहर निकल श्रामि-वायादमें अपना शिविर डाला। सम्राट्ने इस श्रवसरपर इदय खाल कर राजकीय लुटाया, रुपयोकी यैलियोपर थेलियाँ प्रदान कीं। खुसरा ख़ाँकी हिन्दू सेना भो ऐसी जी तोड़ कर लड़ी कि तुगलककी सेनाके पाँच न जमे और वह श्रपने डेरे इस्यादि लुटते हुए छोड़ कर हां भाग खड़ी हुई।

तुगृतक्षेत्र अपने बीर सिपाहियोंको फिर एकत्र कर कहा कि भागनेक लिए अब स्थान नहीं है। जुसरोकी सेना तो सुद्धमें लगी हुई थी और उसके पास (स नमय थोड़ेसे मनुष्य ही रह गये थे। तुगृक्षक अपने साथियोंको से उनपर सिंह जा दूटा।

भारतवर्षमें सम्राट्का स्थान छत्रसे पहिचाना जाता है। मिश्र देशमें सम्राद् केवल ईवके दिवस ही छत्र धारण करता

(१) किसी वृतिष्ठासकारने यह घरना विस्तारसे नहीं सिजी है। देवक बदाकरीका यह कंपन है कि जून-स्रोते अपने पिताको न्यान स्थानपर डाक चौकीके सोदे किशनको किसा था और ऐसा हो जानेपर, किशसूसांक पुत्रको केकर राजों राज 'सिरसा' जा पहुँका । कुछ इतिहासकार 'सिरसा' के स्थानमें घटिंग किसके हैं। करिश्ता शांकि स्थानमें हो पहरको जाना किसाना है। इससे बस्नाके कथनकी पुष्टि होती है। है परंतु भारतवर्षमें और चीनमें देश, विदेश; बाजा छादि सभी स्थानोमें सम्राट्के सिरपर बुज रहता है।

तुगलक इस प्रकारसे सम्राट्पर टूट पड़ने पर अतीव घोर युद्ध हुआ। सम्राट्की जब समस्त सेना भाग गयो, कोई साथी न रहा, तो उसने घाड़ेसे उतर अपने वस्त्र तथा अक्षा-दिक फंक दिये और भारतवर्षके साधुक्रीकी भाति सिरके केश पीछेकी और लटका लिये और एक उपवनमें जा छिपा।

द्धर नुगलक के चारों और लोगोंकी मीड़ कट्टी हां गयी।
नगरमें आने पर कांतवालने नगरकी कुंजियाँ उसकी अर्पित कर दीं। अब राजप्रासादमें घुन कर उसने अपना डेग भी एक आरको लगा दिया और किशन ख़ाँसे कहा कि तृ सम्राट् हां जा। किशल खाँने इसपर कहा कि तृ ही सम्राट्यन। जब बादविवादमें हो किशल ख़ाँने कहा कि यदि तृ सम्राट्यन। जब बाहना तो हम तरे पुत्रको ही राजसिंहासनपर बिठाये देते है, ता यह बात तुगलकृते अस्वीकार की और स्वयं सिहासम-पर बैठ अक्तिकी शपथ लेगा प्रारम्भ कर दिया। अभीर और जनसाधारख सबने उसकी अक्ति स्वीकार की।

खुसरो कृतिन दिन पर्यन्त उपवनमें ही खिपा रहा । तृतीय दिवस जब वह मूखसे व्याकृत हो बाहर निकला ता एक बागुबानने उसे देख लिया। उसने बागुबानसे मं।जन मीगा

<sup>(</sup>१) बदाळनीके कथनानुसार खुसरी मिकक (सम्राट्) सारी के समाधि-स्थानमें जा दिया था भीर इसका आता लानेलाना उपवनमें । युद्ध भवाना नामक गाँवमें हुना था। इस नामका एक गाँव रोइसक भीर महमकी सब्ध्यर स्थित है। यदि हिर्लाके निकट कोई जन्य गाँव इस वसका म हो तो प्रमुक्क खुसरोका युद्ध जनवय इसी स्थानपर दुन्न होना।

परन्तु उसके पास भोजनकी कोई वस्तु न थी। इसपर खुस-रोने अपनी अँगृठी उतारी और कहा कि इसकी गिरवी रख कर बाज़ारसे भोजन ले आ। जब बाग़बान बाज़ारमें गया और अँगृठी दिखायी तो लोगोंने सन्देह कर उससे पूछा कि यह अँगृठी तेरे पास कहाँसे आयी। वे उसको कोनवालके पास ले गये। कोतवाल उसको तुग़लक्के पास ले गया। तुग़लक्ने उसके साथ अपने पुत्रको ख्नारा खाँको पकड़नेके लिए भेज दिया। खुसरो वाँ इस प्रकारसे पकड़ लिया गया। जब जूनहुवाँ उसको टहुपर बँठा कर सनाट्के संमुख ले गया तो उसने सम्राटसे कहा कि ''मैं भूवा हूं'। इसपर सम्राट्ने शर्वत और भोजन मँगाया।

जब तुगलक उसको भोजन, शर्बन, नथा पान इत्यादि सब कुछ दे खुका ना उसने सम्मटसं कहा कि मेरी इस प्रकारसे अब और भन्सेना न कर, प्रत्युत् मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर जैसा सम्मटोंके साथ किया जाता है। इसपर तुगलकने कहा कि आपकी आजा सरमायेपर। इतना कह उसने आजा दी कि जिस स्थानपर इसने कुतुब-उहीनका बध किया था उसी स्थानपर ले जाकर इसका सिर उड़ा दो और सिर नथा देह-को भी उसी प्रकार छुतसे नीचे फैंको जिस प्रकार इसने कुतुब-उद्दीनका सिर नथा देई फैंको थी। इसके पश्चात् इसके शबको स्नाम करा कड़न दे उसी समाधिस्थानमें गाड़नेकी आजा प्रदान कर दी।

### (१३) सम्राट् ग्यास-उद्दीन तुग्लक

तुगृतक्ते बार वर्ष पर्यांन राज्य किया। यह सम्राट् बहुत ही म्यायप्रिय भौर बिद्वान्था। स्थायो रूपसे सिंहासनासीन हुं आने पर इसने भपने पुत्रको बहुत बड़ी सेना तथा मिलक नैमुर, मिलक तर्गान, मिलक काफूर जैसे बड़े अमीरोंके साथ नैसंगं-विजयके निमित्त भेजा। दिझीसे इस देश तक पहुँचनेमें तीन मास समते हैं।

तैलंग देश पहुँच कर पुत्रने विद्रोह करनेका विचार किया और कवि तथा दार्शनिक उवेंद नामक अपने समानदसे समादको मृत्युकी अफ़वाह फैलानेको कह दिया। उसका अभिप्राय यह था कि इस समाचारको सुनतं दी समक्त सैन्य तथा अधिकारीगण मुक्तने भिक्तको शपथ कर लंगे। परंतु किसीने इस सत्य न माना और प्रत्येक अमीर विराधो हो उसमे पृथक् हा गया, यहाँ तक कि जुनह ख़ाँका कोई मा साथी न रहा। लोग तो उसका वध तक करनेको तैयार थे परन्तु मिलक तैमूरने उनको ऐसा न करने दिया। जुनह ख़ाँन अपने दस मित्रों सिहत, जिनको वह 'याराने-मुवाफ़िक़' कहा करता था, दिक्लीकी राह ली। परंतु सम्राट्न उसको धन तथा संन्य देकर किर नैलग भेज दिया।

- (१) सन् १६२१ में ज्यह्माँ वारंगछ-विजयके छिए गया या । दुर्ग विजय दोनेको ही था कि सम्राट्की स्त्युकी अफवाह फैंड गयी और सेना तितर-वितर हो गयी। १६२६ ई० में पुनः अक्फूमाँने इस दुर्गपर भावा किया और नगर जीत शजा प्रतापषदको पकद कर दिल्ली भेज दिया। इसका पुत्र ग्रांकर कुछ भागका सालक बना रहा और उसने विजयनगरके नुपतियोंकी सहामतासे १६४४ में मुस्कमागोंको फिर निकास बाहर किया। वरंग बहुमनी सुन्नाटने १४२४ में इस शब्यका गंत कर दिया।
- (२) बह इंरानका निवासी था। कोई इतिहासकार किसता है कि इसकी साक किथवाची गयी और कोई कहता है कि वह हाथीके पैर तके रौंदा गया।

कुछ दियस पश्चात् जब सम्राट्का पुत्रका यह विचार मालूम हुआ तो उसने उवैदका वध करवा दिया। मिलिक काफूर महरदारके लिए एक नाकदार सीधी लकड़ी पृथ्वीमें गड़वा कर, उसका सिर नीचेकी आर कर लकड़ोको गर्दनमें खुमा, नोकदार निरेको पसलोमेंसे निकाल दिया। इसपर शेष अमोर भयभीत हो सम्राट् नासिग-उद्दीनके पुत्र शम्स उद्दीन-का आश्रय लेनेके लिए बंगालकी और माग निकले।

सम्राट् शम्म-उदीनका देहांत हो जानेपर युवराज शहाबउद्दीन बगालका शासक हुआ। परंतु उसके छोटे भ्राता गयासउद्दीन (भौरा) ने अपने भाईको पृथक्कर कृतलुखाँ नामक
अन्य भ्राताका वध कर डाला। शहाब-उद्दीन और नामिरउद्दीन भागकर तुगलक्की शरणमें आ गये। अपने पुत्रको
दिश्लीमें प्रतिनिधि स्वकृष छोड़कर तुगलक इनकी सहायताके
लिए बंगाल गया और ग्यास-उद्दीन बहादुरको बंदी कर
फिर दिश्ली लीट आया।

विज्ञोम वली (महात्मा) निज़ाम उद्दीन यदाऊनी र रहा करने थे। जुनह लाँ सदा इन महाशयकी सेवामें उपस्थित हा

(३) यहाँ प्रसिद्ध निज्ञामवहीन औलिया थे। इनके पिता
गृज्ञनीसे आकर बदायूँ नामक नगरमें बस गये थे। यह महाशय अपनी
माता सहित २५ वर्षकी अवस्थामें दिली माकर बसे थे। यह बहे ईपवरभक्त थे। सम्राट कृतुब-उद्दीनने इनको ईप्यांवश मासकी अन्तिम तिथिको दर्बारमें उपस्थित रहनेकी आज़ा दी थी परंतु इसके पूर्वही उसका
देदान्त हो गया। इसी प्रकार गृथास-उद्दीन तुगृक्षकने बंगालसे कहलाया
था 'मा शैल मांजा बाशद या मन' (जार बहाँ पथारें वा मैं वहाँ थालें)।
इसपर इन्होंने यह बक्तर दिवा 'हनोज़ दिली दर जलतें। खन्नाट्के दिली
पर्वुंचनेके पहिलेही इनका भी देहान्त हो गया और सम्राट्का भी।

आशीर्वादकी अभिलापामें रहा करता था। एक विन उसने साचु महाशयकं भृत्योसे कहा कि जब यह महाशय ईश्वरा-राधन नथा समाधिमें निमन्त हों तो मुक्ते स्चित करना। एक दिन अवसर पान हाते ही उन्होंने युवराजको स्चना ही और वह तुरत आ उपस्थित हुआ। शेंखने उसको देखते ही कहा कि हमने तुमका साम्राज्य प्रदान किया।

शैस महाशयका देहांत भी इसी कालमें हो गया और जूनह्णांन उनके शवका कन्धा दिया। इसकी सूचना मिलने-पर सम्राट् पुत्रपर बहुत कुद्ध हुआ। पुत्रकी उदारता, वशी-करण तथा मोहन-शक्ति और अधिक सक्यामें दास-कयके कारण सम्राट् ता वैसेही उससे अपस्थ रहता था, परंतु अब इस समाचारन जलती हुई अग्निपर शृतका काम किया। बह कांधसे भभक उठा। धीरे धीरे उसका यह भी स्चना मिली कि ज्यानिपयोंने भविष्यवाणी की है कि वह यात्रासे जीवित न लौटेगा।

राजधानोके निकट पहुँचने पर उसने अपने पुत्रको अफ़्र-गानपुरमें अपने लिए एक नया प्रासाद निर्माण करने की आज़ा दी। जुनह ख़ाँने तीन दिनमें ही प्रासाद खड़ा करा दिया। घरानलसे कुछ ऊपर रखे हुए काछ-स्तम्भोपर इस भवनका आधार था और खान-मानपर इसमें यद्यासम्भव काछ ही सम्राट् अळाडहीनका पुत्र लिजरखाँ इनका किच्च था और उसने इनके बीवनकाळमें ही इनके ळिए समाधि बनवायी थी। परंतु हन्दोंने उसमें अपने सबको गाइनेको मनाही कर दी। बनमान समाधिस्थान सम्राट् बक्वरके जासन-काळमें करेतूखाँने निर्माण कराया था, जीर लाइ-यहाँके समयमें साइज्रहानावादके द्राक्तम ख़जीक उक्काइखाँने इसके चारों ओर ळाळ परधरकी परिक्रमा बनवायी। समाया गया था। सम्राट्के वास्तु-विद्या-विशारद भ्रहमद इस भ्रवारने, जिसे पीछे 'ख्वाज़ामहाँ' की उपाधि मिली थी, ऐसी. बोजनापूर्वक इस गृहके माधारका निर्माण किया था कि स्थान विशेषपर हाथीका पग पड़ते ही सारा गृह गिर पड़े।

सम्राट्इस गृहमें श्राकर ठहरा। लोगोंने उसको भोम दिया। भोजनोपरान्त जुनह ख़ाँने सम्राट्से वहाँपर हाथी लानेकी प्रार्थना की और एक सजा हुआ हाथी वहाँ भेजा गया।

मुलतान निवासी शैज़ इक्त-उद्गीन मुकसे कहते थे कि मैं उस समय सम्राट्के पास था, उसका प्यारा पुत्र महमूद भी बहीं बैठा हुआ था। जूनह ख़ाँने मुक्तले कहा कि हे अख़बन्द ब्रालम (संसारके प्रभु), अस्त्र (अर्थान् सन्ध्याके ४ बजेकी नमाज़) का समय हो गया है, आइये नमाज़ पढ़ लें। मैं यह सुनकर प्रासादसे बाहर निकल ऋाया। हाथी भी उसी समय वहांपर आ गया था। गृद्में हाथीके प्रवेश करते ही समस्त प्रासाद सम्राट् भीर राजपुत्रकं ऊपर गिर पडा। शैल कहते थे कि शोर सुन ज्यों ही में विना नमाज़ पढ़े लौटा, तो क्या देखता हूँ कि सारा प्रासाद हूटा पड़ा है। जुनह ख़ाँने सञ्चादको निकासमेके लिए तथर ( एक विशेष प्रकारका कुल्हाझा ) और कस्सियाँ (उसी प्रकारका एक औज़ार) लानेकी आहा तो दी परन्त इन वस्तुक्रोंको विलम्बसे लानेका संकेत भी कर दिया। फल इसका यह दुमा कि खुदार भारम्भ होते समय सुर्यास्त हो गया था। जादने पर सम्राट् ऋपने पुत्रपर सुका हुआ पाया थया मानो यह उसको मृत्युसं बचाना चाहता था। कुछ सोगोका कथन है कि सम्राट् उस समय भी जीवित था परन्त उसका काम तमाम कर दिया गवा। रात्रिमें ही सम्राटका

शव तुग्लकाणायके समाधिर्यानमें, जिसको उसने अपने लिए तैयार कराया था, पहुँचा कर गडका विचा नया ।

तुगलकावाद बसानेका कारण पहिले ही दिया जा कुका है। यहाँ सम्राट्का कोच तथा राजभवन बना हुआ था। एक प्रासाद ऐसा निर्माण किया गया था जिसकी हैटोंपर सोना चढ़ा हुआ था। स्वींहय होने पर कोई व्यक्ति उस झोर झाँज उठाकर न देख सकता था। यहाँ सम्राट्ने बहुतसा सामान एक किया था। करते हैं कि एक ऐसा कुग्ड भी था जिसमें सुवर्ण गलवा कर भर दिया गया था। शीनल होनेपर यह सुवर्ण जम गया था। सम्राट् पुजने यह समझ्न स्वर्ण व्यथ कर दिया।

उस कोशक (प्रासाद ) के बनानेमें खाज़ा जहाँने वशी चतुराई दिखायी थी जिसले सम्राट्की इस प्रकारसे अचानक मृत्यु हो गयी, अतपव सम्राट्के इदयमें श्वाज़ा जहाँके समान किसीका भी स्थान न था।

### पाचवाँ अध्याय

### सम्राट् मुहम्मद तुरालक्रशाहका समय

#### १---सम्राट्का स्वभाव

इक्कुमाट् तुगलककी मृत्युके उपरान्त उसका पुत्र विना किसी कठिनाईके राजसिंहासनपर वैठ गया। किसीने उसका विरोध न किया। ऊपर लिखा आ चुका है

<sup>(</sup> a ) कुछ इतिहासकार यह कहते हैं विसकी विश्वेक कारण मकान गिरा ।

कि उसका वास्तविक नाम जूनहकाँ था। परंतु सम्राट् होनेके पश्चात् उसने भ्रपना नाम बदलकर अबुलमुजाहिद मुहम्मद-शाह रखा।

पूर्ववर्षी सम्राटीका अधिकतर वृत्तान ता मैंने गज़नी-निवासी शैल कमाल-उद्दोन काज़ी-उल-कुज़त (प्रधान काज़ी) से सुनकर लिखा है परंतु इस सम्राट्के सम्बन्धकी सारी बार्ते मैंने आँखों देखी हैं।

यह सम्राट् रुधिरकी निदयाँ बहाने । तथा पात्रापात्र-का विचार किये विना । दान देनेके लिए अति प्रसिद्ध है। शायद ही कोई दिन ऐसा बोतना होगा कि जब यह सम्राट् किसी भिज्यमंगेको धनात्र्य न बनाता हो और किथी मनुष्यका वध न करता हो। इसकी दानशीलनाकी, साहस एवं उदा-

(१) फरिश्ताके अनुसार कोई सप्ताइ भी कठिनताले पैसा होता होगा कि जिसमें यह सम्राट् ईश्वरभक्तों, माननीयों. धर्मारमा सैयदों, वेदान्तियों, साधुओं अथवा लेखकोंको न बुल्वाता हो और उनका वधकर रुजिश्की निद्यों न बहाना हो। कोधके वश होकर यह सम्राट्, राजकीय व्यवस्थाके बहाने, परमारमाकी सृष्टिका इस प्रकार व्यर्थ रुजिश बहाकर, धर्मविरुद्धाचरण हारा संसारसे मनुष्योंका अस्तित्व तक मिटा देना चाहता था। इस इतिहासकारके अनुसार यह सम्राट् अध्यन्त मधुरमाधी और प्रकाण्ड पण्डित था, इतिहासकार अनुसार यह सम्राट् अध्यन्त मधुरमाधी और प्रकाण्ड पण्डित था, इतिहासको त्युव जानकारी होनेके अतिरिक्त यह ऐसा मेधाबी या कि कठिनसे कठिन बात भी इसकी समझमें बड़ी सुगम्मतासे आ जाती यी और सरखसे सरख बात भी ज्ञात हो जानेपर यह समको कभी न मुखता था। ज्योतिष, वैज्ञक, न्याय, वेदान्त इत्यादि सभी विषयोंमें वह पारक्रत था; कहाँतक गिनायें, साहित्य और कविता तक भी इससे न बची थी। अपूर्व विद्यताके कारण संसारके अनुत पदार्थोंमें इसकी गणना होती थी।

रताकी और रुधिरकी नदियाँ बहानेकी कथाएँ सर्वसाधारणकी जिद्वापर हैं। यह सब कुछ होनेपर भी भैंने इसके समान न्यार्थाप्रय और आदर-सत्कार करनेवाला कोई अन्य पठप नहीं देखा। सम्राट्स्वयं शरीयत अर्थात् इसलामके धार्मिक नियमीका पालन करता है और नमाजपर लोगोंका ज्यान, विशेष ज़ोर देकर, आकर्षित करता है और नमाज़ न पढ़ने-वालोंको दंड देता है। ऋत्यंत उदार हृदय और ग्रम संकल्प-वाले सम्राटोंमें इसकी गणना होनी चाहिये। इसके राजत्व-कालकी ऐसी घटनाओंका मैं वर्णन कक्षणा जो लोगीको श्रत्यंत श्राह्चर्यजनक प्रतीत होंगी। परंतु में ईश्वर, उसके रसुल (इत-महम्मद ) तथा फरिश्तों की शपथ खाकर कहता हैं कि सम्राटकी उदारता, दानशीलता और श्रेष्ट स्वभावका में ठीक ठीक ही वर्णन करूँगा। यहाँप में यह भी प्रकास्य कपसे कह देन। उचित समभाता है कि बहुतसे व्यक्ति मेरे कथनमें अन्युक्ति समभ्र इसपर विश्वास नहीं करते परंतु इस पुस्तकमें जो कुछ मैंने लिखा है वह याना मेरा स्वयं देवा हुआ है या मैंने उसके संबंधमें यथातथ्य होनेका पूर्व निश्चय कर लिया है।

#### २--राजभवनका द्वार

दिलीके राजप्रासादको 'दारे-सरा' करते हैं। इसमें प्रवेश करनेके लिए कई द्वारोंको पार करना पड़ना है। प्रथम द्वार-पर मैनिकोंका पहरा रहता है और नफ़ीरी (शहनाई), नगाड़े और सरना (एक प्रकारका वाथ) वाले भी यहीं बढ़े रहते हैं और किसी अमीर या महान व्यक्तिको (भीतर) पुसते देखते ही नगाड़े तथा शहनाइयों द्वारा उसका नामोबारस कर ( उसके ) आगमनकी स्वना देते हैं। द्वितीय और तृतीय द्वारपर इसीको आपृत्ति की जाती है।

प्रथम रारके बाहर विधिकीके लिए सबूतरे बने हुए हैं, और सम्राट्का आदेश होते ही हज़ार-सतून' (सहस्र-स्तम्म) नामक राजप्रसादके सम्भुख लोगोंका वध किया जाता है। इसके बाद सृतकका मुण्ड तीन दिवस पर्यन्त प्रथम हारपर लटका रहता है।

प्रथम और दितीय हारके मध्यमें एक बड़ी दहलीज़ बनी हुई है और उसके दोनों और खबूतरोंपर नगाड़ेबाले बेठे रहते हैं। दितीय द्वारपर भी पहरा रहता हैं। दितीय द्वारपर भी एक बड़ा खबूतरा बना हुआ है जिलपर नक़ीबउल-नक़वा (इडीबरदार—घंचला करनेवाला) बेठा रहता है। इसके द्वायमें स्वर्णदण्ड होता है और सिरपर सुनहरी जड़ाऊ कुलाह (टापी विशेष जिलपर साक़ा बाँघा जाता है) जिलपर मयूरपङ्ख लगे हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शेष नक़ीबों (घोषकों) की कमरपर सोनेको पेटी, सिरपर सुनहरी शाशिया (सिरका उपयान) और हाथों में बाँदो या सोनेको मुठवाले

(१) सम्राट् नासिरवहीन सहसूचने भी राव पिथीराके दुर्गमें सह-स्वस्तम्भ नामक एक राजधासादका निर्माण प्रारम्भ किया था जो गयास-वहीय क्सवन द्वारा पूर्ण हुआ। परम्पु इस्नवन्ता एक सम्य "हज़ार-सत्त्र" का वर्णन करना है। इसको सम्राट् मुहम्मद तुग्रक्केने 'बहीं-पनाह' में निर्माण कराया था। बहरेचाच नामक कवि इसकी प्रशंसामें क्यिता है—'अगर व खुखदे वरी वस्तर्ह' हज़ार स्त्रूच। चरा के जाद इरक मर्सगाहे रोज़े बज़ास्त'—वहि यह 'हज़ार स्त्रुच। चरा के जाद वर्षा मर्सगाहे रोज़े बज़ास्त'—वहि यह 'हज़ार स्त्रुच। चरा के जाद कोड़े रहते हैं। द्विनीय द्वारके भीतर बड़ा बीबानकामा (दालान) बना हुआ है जिसमें साधारण जनता आकर बेठा करनी है।

नृतीय द्वारपर मुन्सटी बैठते हैं। ये किस्ती ऐसे व्यक्तिकों भीतर प्रवेश वहीं करने देते जिलका नाम इनके रजिस्टरमें न लिखा हो। यही कार्य इन पुरुषोंके सुपुर्द है। प्रत्येक अमीर-के अनुयायियोंकी संस्था नियत है और इनके रजिस्टरोंमें लिखी रहती है। मुन्सदो अपने रोजनामचोंमें लिखते रहते हैं कि अमुक व्यक्तिके साथ इतने अनुयायी आये। ईशाकी नमाज़ (राजिकी नमाज़ जो =॥ बजेके पश्चान पढ़ी जाती हैं) के पश्चान सन्नाट इन राजनामचोंका निरीक्षण करता है। जो जो घटनाएँ डारपर घटित होती हैं उन सबका उक्षेण भी इन रोजनामचोंमें होता है।

सम्राटके संमुख इन रोजनामचौंको उपस्थित करनेका भार किसो एक राजपुत्रके सुपुर्व कर दिया जाता है।

# ३---भेंट-विधि और राजदरवार

यहाँकी ऐसी परिपाटी है कि यदि कोई अमीर किसी कारण्वश अथवा विना किसी कारणके हो तीन दा अधिक दिमों तक अनुपन्थित रहे तो फिर खन्नाटकी विशेष आजा विना उसका पुनः प्रवेश नहीं हो सकता। राग अथवा किसी हेतु विशेषके कारण अनुपन्थित होनेपर, उपस्थित होते ही मानमर्यादानुसार भेंट करना आवश्यक है।

इसी प्रकार प्रथम बार अध्यर्थना करनेके समय कुछ न कुछ मेंट अवश्य ही करनी पड़ती है। मौलवी (विद्वान्) कुरान शरीक या कोई अन्य पुस्तक, साचु माला, नमाज़ पड़- नेका वस्त्र तथा दतीन, भीर समीर हाथी, घोड़े, सस्त्र-शस्त्रा-दिक मेंट करते हैं।

तृतीय द्वारके भीतर एक बहुन विस्तृत मैदानमें दीवान-काना बना दुआ है जिसका नाम है "हज़ार सत्न"। इस नामका कारण यह है कि इस दीवानख़ानेकी काठकी छत काठके सहस्र स्तम्भोंपर स्थित है। छन तथा स्तम्भांपर खूब खुवाईका काम है और रोगन हा रहा है। भाँति भाँतिके चित्र तथा खुवाई भी हो रही हैं। सभी लोग आकर इसी भवनमें बैठते हैं और सम्राट्भी साधारण दरवारके समय यहीं आकर वैठा करता है।

#### ४--सम्र।ट्का दरबार

यह दरवार बहुधा अस्त्रकी नमाज़ (दिनके ४ बजे) के प्रधान और कभी कभी चाश्नके समय (प्रातः नौ-दस बजेके प्रधान्) होता है।

सम्राट्का श्रासन एक उद्य स्थानपर होता है। इसपर चाँदनी बिछा सम्राटकी पीठकी त्रोर बड़ा तकिया तथा दायें बार्ये दो छोटे छोटे नकिये बस्ने जाते हैं।

नमाज़के समय जिस प्रकारते बंदना पड़ता है उसी तरह यहाँ भी बेटते हैं। समस्त भारतीय भी प्रायः इनी प्रकारसे बैठा करते हैं।

सम्राट्के बैठ जानेके उपरान्त वज़ीर (मंत्री) संमुख भाकर खड़ा हो जाता है और कातिब (लेखक) बज़ीरके पीछे रहते हैं: कातिबोंके पश्चात् हाजिबोंका सरदार और हाजिब खड़ं होते हैं। सम्राट्के चचाका पुत्र फोरोज़शह इस समय हाजिबोंका सर्वार है। हाजिबके पोछे नायब हाजिब, उसके बाद विशेष हाजिब और उसके पश्चात् विशेष हाजिबका नायब, वकील उदार और उसका नायब. शरफ उल इन्जाब और स्ययद उल हजाब और उनके पीछे सौ नकीब खड़े होते हैं।

सम्राद्के सिंहासनाकड़ होनेपर हाजिब और नक़ीब 'बिस्मिल्लाह' (ईश्वरके नामके साथ प्रारम्भ करना ) उच्चारख करते हैं।

सबाद्के पीछेकी स्रोर मिलक कृब्ला जडा जडा चँवर हाथमें लेकर मिक्वयाँ उड़ाता रहता है श्रीर दाहिनी तथा बार्या श्रोर सी-सी वीर सैनिक ढाल, तलवार तथा धनुष-बाण इत्यादि लिये जड़े रहते हैं श्रीर शेव दीवानख़ानेमें दाहिने श्रीर बार्य दोनों श्रोर। फिर काज़ी उलकु ज़ज़ात श्रीर उसके पश्चात् ख़तोब उल खुतबा और फिर शेष काज़ो, उनके पीछे बड़े बड़े धर्मशास्त्रक सैयद श्रीर शैल, फिर सम्राट्के म्राता श्रीर जामाता श्रीर उनके पश्चात् बड़े बड़े श्रमीर, फिर विदेशी, उनके पश्चात् राजदूत, श्रीर फिर सेनाके श्रफसर खड़े होते हैं।

इनके पाँछे रवेत तथा काले रेशमकी लगाम लगाये, आभू-षण पहिरे साठ घोड़े ज़ीन सहित आधे आधे इस प्रकारसे दाहिनी और बायीं ओर खड़े हो जाते हैं कि सम्राट्की दृष्टि सनपर पड़ सके। इन घोड़ोंपर सम्राट्के अतिरिक्त और कोई सवार नहीं होता।

फिर सुनहरी तथा रेशमी भूलें पीठोंपर डाले पचास हाथी आते हैं। इनके दाँतोपर लोहे चढ़े रहते हैं और इनसे अपराधियोंके वध करनेका काम लिया जाता है। हाथियोंकी गर्दनपर 'महावत' बैठते हैं और हाथीकां साधनेके लिए इसके हाथोंमें लोहेकां झंकुश होता है जिसको 'तबरज़ीन' कहते हैं। हाथियोंकी पीठपर एक वड़ा संदूक (हौदा) रका रहता है जिसमें हाथीके डीलके अनुसार बीस बीस या नृत्याधिक सैनिक बैठ सकते हैं। सिखाये हुए होनेके कारण हाथी हाजिबके विस्मिल्लाह उचारण करतेही अपना मस्तक मत कर लेते हैं। जननाके पीछे आधे हाथी एक ओर और आधे हुसरी ओर खड़े किये जाते हैं।

अन्येक व्यक्ति सक्के आगे आकर सम्राट्की वंदना करता है और तत्पक्षात् अपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा हो जाना है।

जब काई हिन्दू सम्राट्को वंदना करने भाता है तो हाजिब और भक्षोब विस्मिक्षाहके स्थानमें 'हिदाक्-श्रहाह' ( ईश्वर तुमको सन्पथपर लावें ) उचारण करते हैं।

पृथ्वें के पीछे हाथों में ढाल तथा नलवार लिये सम्राट्के दृश्य खड़े रहते हैं और कोई व्यक्ति इनमें होकर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रत्येक आगन्तुकको हाजिबों और नकीबोंके खड़े होनेके स्थानसे होकर आना पड़ता है।

यदि काई परदेशी या अन्य सम्राट्की चंदना करनेके लिए आवे ता सर्वप्रथम उसको द्वारपर स्वना देनी पड़ती है। अभीरे हाजिय उसका नायक, सम्यद-उलहजाब और शरफ़ उसह आव, कम कमसे, सम्राट्की सेवामें उपस्थित हो तीन बार वंदना कर निवेदन करते हैं कि अमुक व्यक्ति चंदना के लिय उपस्थित है। आहा मिल जाने पर लोगोंके हाथोंपर रखी हुई उसकी मेंट इस प्रकार अपित की जाती है कि सम्राट्की रिष्ट उसपर अध्यो शरह पड़ सके। इसके बाद मेंट देनेवाले-को उपस्थित होनेकी आहा दी जाती है। आगन्तुकको

सम्राट्के निकट पहुँ बनेके पहिले तीय बार बंदना करनी पहती है और फिर वह हाजिबेंके जड़े होनेके स्थानपर पहुँच कर पुनः बंदना करता है। महान् पुरुष मोर हाजियकी पंकिर्में जड़े किये जाते हैं, और अन्य पुरुष पीछेकी सोर।

सार आगन्तुकके साथ बड़ी क्रपा और मृदुलतासे वार्तालाप करता है और उसका स्वागत करनेके लिए 'मरहवा' कहता है। सम्मान योग्य होनेपर सन्नाट् उससे प्रीतिपूर्वक करमर्दन करता है, गले भी मिला है और मेंटके कुछ पदार्थ मँगवा कर भी देखता है। भंटके पदार्थोंमें शक्क अथवा वस्त्र होनेपर उनको उलट पलटकर देखता है और उसका मन रखनेके लिए भेंटकी प्रशंसा तक कर देता है।

इसके पश्चात् आगन्तुककां ख़िलश्चत दो जाती है और मान मर्थ्यादाके अनुसार उसकी वृत्ति भी नियत कर दी जाती है। इसकां सरशोई (वास्तवमें सिर धाना—वृत्ति विशेष) कहते हैं।

सब्राट्के सेवकांकी मेंट तथा अधीन राज्योंका कर स्वर्ण्के थाल आदि पात्रोंके कपमें दिया जाता है। कोई कंई पात्र आदि न होने पर केवल स्वर्णकी इंट्रंही ले आते हैं और फर्राश नामधारी दास अन्येक ईंट तथा पात्रको सम्राट्के संमुख ला उपस्थित करते हैं। मेंटमें हाथी होनेपर वह मी उपस्थित किया जाता है। उसके प्रभात् घोड़े और उनका सामान, फिर भार सहित ख़बर और ऊँट उपस्थित किये आते हैं।

सम्राट्के दोलताकावसे लौटने पर मंत्री ख़्वाजा जहाँने अव वयानेसे वाहर आकर मंद्र दी तो मैं भी उस समय उपस्थित था। यह भेंट उपर्युक्त क्रमसे दी गयी थी। इस भेंटमें वक थाली मुकाओं और पर्नोसे भरी हुई थो। इस अवसरपर ईरानके सम्राट् अबू सर्ददके पितृज्यका पुत्र हाजी गावन भी उपस्थितथा। सन्नाट्ने इस मेंटका अधिक भाग उसका ही दे डाला। आगे चलकर मैं इसका वर्णन ककॅगा।

## ५-ईदकी नमाज़की सवारी (जज़ूस)

र्दसे प्रथम राजिका सम्राट् अमीरों, मुसाहिबों (दर बारी विशेष), यात्रियों, मुन्सिदियों, हाजिबों, नर्काबों, श्रफसरों, दासों और अखबारन गीसोंके लिए मर्यादानुसार एक एक ख़िलकात भेजना है।

प्रातःकाल होने ही हाथियोंका रेशमी, सुनहरी तथा जडाऊ भूलोंसे विभूषित करते हैं। सौ हाथी सम्राटकी सवारी के लिए होते हैं। इनमें प्रत्येकपर रत्नजटित रेशमका बना छुत्र लगा होता है जिसका उएडा विशुद्ध सुवर्णका होता है। सम्राट्के बंडनेके लिए प्रत्येक हाथोपर ग्लजटित रेशमी गदी बिछी होती है। सम्राट् एक हाथोपर ज्ञाकर आकट हो जाता है और उसके आगे आगे रलजटित ज़ीनपोशपर एक भएडा फरहरेकी भाँति चलता है।

(१) मसालिक उलअवसारके लेखकके कथनानुसार अमीरोंकी विविध श्रेणियाँ होती हैं। सर्वश्रेष्ठ 'खान' कहकाते हैं। उनसे नीचे 'श्रिकः', तृतीय कक्षाकं 'अमीर', खतुर्थके 'सिपइसाकार' और पंचम सथा अंनिम कक्षाकं जुंद'। खानकी जागीर दो लाख टंककी (१ टंक = ८ दिरहम), मलिककी ५० से ६० सहस्र तकको, अमीरकी तीस सहस्रसे बाखीस सहस्र तक्की तथा सिपइसालारकी बीस सहस्र टंककी होती है। इसके बांग निवत सक्यामें से। भी रहता है, परंतु उसका बेतन आदि राज्यकीचसे हो दिया जाता है।

हाथों के आगे दास और 'ममलूक' नामधारी भृत्य पाँच पाँच चलते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके सिरपर चाचा ( अर्क चन्द्राकार टापी होती है और कमरमें सुनहरी पेटी; किसी किसीकी पेटीमें रजादि भी जड़े होते हैं। इन पदातियोंके अतिरिक्त सम्राट्के आगे तीन सौ नकीव भी चलते हैं। इनमें-से प्रत्येकके सिरपर पास्तीन ( पशुचर्म विशेष ) की कुलाह ( टोपी ), कमरमें मुनहरो पेटी और हाथमें सुवर्णकी मृठवाला ताज़ियाना ( काडा ) होता है।

सदरेजहाँ काज़ी उल कुज्जात कमालुहोन गज़नवी, सदरे जहाँ काजी उलकुज्जान नासिर उद्दीन ख़्वारज़मी, समस्त काज़ी और विज्ञान परदेशा, ईराक खुगसान, शाम (सीरिया) और पश्चिम देश निवाला, हाथियापर सवार होते हैं। (यहाँपर यह एक बात लिखना अत्यावश्यक है कि इस देशके निवासी सब विदेशियोंको ख़ुरासानों ही कहते हैं।)

इनके अतिरिक्त मांश्रिष्तिन (नमा को अथम उच्च स्वरसे मुसलमानाका नमाजके समयकी स्वना देनेवाले) भा हाथि-योपर सवार होकर चलते हैं श्रोर तकवीर (ईश्वरका नाम-श्रथीत श्रह्लाही श्रकवर—लाः लाहा इह्नज्ञा —श्रह्लाही अकवर-व लिक्षाइल हम) कहते जाते हैं।

उपयुंक कमसे सम्राट जब राजप्रामादसे निकलता है तो बाहर समस्त सेना उसकी प्रतीचामें खड़ी रहती है। प्रत्येक श्रमीर भी श्रपनो सेना लिये पृथक् खड़ा रहता है और प्रत्येकके साथ नौबत और नगाड़ेवाले भी रहते हैं।

सबसे प्रथम सम्राट्की सवारी चलती है। उसके भागे मागे उपर्युक्त व्यक्तियोंक स्रतिरिक्त काज़ी और मोश्रक्तिन भी तकबीर पढ़ते चलते हैं। सम्राट्के पीछे बाजेवाले चलते हैं और उनके पोछे सम्राट्के सेवक। इसके बाद सम्राट्के भतीजे बहरामख़ाँ, और उसके पोछे सम्राट्के खवाके पुत्र मिलक फीरोज़की सवारो हाती है। फिर वज़ीरकी और तब मिलक मजीरज़िर्दजा और फिर सम्राट्के अत्यन्त मुँहचढ़े अमीर कृष् लाको सवारी हाती है। यह अमीर अत्यन्त धनाट्य है। इसका वीकान अलाउद्दीन मिथी, जो मिलक इस सरशीके नामसं अत्यन्त प्रसिद्ध है, मुकसे कहता था कि संन्य तथा भृत्यों सिहत इस अमीरका वार्षिक व्यय सुसीस लाखके लगभग है।

इसके पश्चान् मिलक नकवह और फिर मिलक बुगरा, उसके पश्चात् मिलक मुखलिस और फिर कुतुब-उलमुलककी सवारी होती है। प्रत्येक अमीरके साथ उसको सेना तथा बाजेवाले भी चलते हैं। उपर्युक अमीर सदा सम्राट्की सेवामें उपस्थित रहते हैं और देवके दिन नौबत तथा नगाड़के सहित सम्राट्के पीछे उपर्युक अमसे चलते हैं।

इनके पाछे वे अमीर चलते हैं जिनको अपने साथ नगाड़े तथा नीवत रखनेकी आहा नहीं है। उपर्युक्त अमीरोको अपेका इनकी अेषी भो कुछ नीची हो होती है। परन्तु इस ईड्के जलुसमें प्रत्येक अमीरका कवच धारण कर घोड़ेपर सवार होकर चलना पड़ता है।

ईदगाहके द्वारपर पहुँच कर सद्राट्तो खड़ा हो जाता है और काज़ी, माद्यिक्ज़न, बड़े बड़े धमीरों और प्रतिष्ठित विदे-शियोंका प्रथम प्रवेश करनेकी द्याका देता है। इन सबके प्रविष्ट हो जाने पर सद्राट् उतरता है और फिर इमाम (नमाज़ पदानेवाला) नमाज़ प्रारंभ करता है और खुतवा पदता है।

बक्रीद (रमज़ानके दो मास दस दिन पश्चाद होती है, इसमें पशुकी बिल दी जाती है) के अवसरपर सम्राट् भएने यक्षांको रुधिरके छींटोंसे बचानेके लिए रेशमी लुंगी छोड़कर मालेसे ऊँटकी नसविशेष काटता है और इस माँति कुर्वानी करनेके पश्चात् पुनः हाथीपर आकड़ हो राजप्रासादको लीट आता है।

## ६-ईदका दरवार

ईदके दिन समस्त दीवानख़ानेमें फर्श बिछाकर उसे विविध प्रकारसे सुसज्जित करते हैं। दोवानख़ानेके चौक (मैदान) में वारकः' (बारगाह) खड़ी की जाती है। यह एक विशेष प्रकारका बड़ा डेरा होता है जिसको मोटे मोटे जम्मोंपर खड़ा करते हैं। इसके चारों बोर अन्य डेरे रहते हैं और विविध रंगोंके, छोटे बड़े रेशमके पुष्प सहित बूटे लगाये आते हैं। इन वृक्षोंकी तीन पंकियाँ दीवानख़ानेमें भी सुसज्जित की जाती हैं। बुक्षोंके मध्यमें एक सुवर्णकी चौकी रखी जातो है। चौकी-पर एक गदी रखकर उसपर एक कमाल डाल दिया जाता है।

दीवानखानेके मध्यमें एक सुवर्णकी एवजदित बड़ी चौकी रखी जाती है। यह बत्तीस बालिश्त (आठ गज़) लंबी और सालह बालिश्त (चार गज़) चौड़ी है। इस चौकीके बहुतसे पृथक् पृथक् खंड हैं, जिन्हें कई आदमी मिलकर उठाते हैं। दीवानख़ानेमें लाने पर उन खंडोंको जोड़कर चौकी बना ली जाती है और उसपर एक कुर्सी बिछायी जाती है। सम्राटके सिरपर छुत्र लगाया जाता है।

<sup>(</sup>१) बारगाइ—आईने-जकबरीमें इसका सानवित्र दिया हुणा है। अबुक्फ जरूके कथना बुसार बढ़ी बारगाइके नीचे वस सहस्र समुख्य बैठ सकते हैं। १००० फ़र्राश इसको ७ दिलमें खड़ा कर सकते हैं। सादी बारगाइकी कागत कमसे कम १०००० द० है (अक्सरका समय) ।

स्माद्के तल्त (चौकी) पर बैठते हो नकीब (घोषणा करनेंबाले) और हाजिब उब स्वरसे 'बिस्मिलाह' उबारण करने हैं। इसके उपरांत एक एक व्यक्ति सम्राट्की वंदनाके लिए आगे बढ़ता है। सर्वप्रथम काजी, ख़तोब (खुतबा एकनेवाला), विद्वान शैल तथा सैन्यद, और सम्राट्के भ्राता तथा अन्य निजी निकटस्थ संबंधी आगे बढ़ते हैं। इनके पश्चात् बिदेशी, फिर बज़ोर (मंत्री) और सैन्यके उच्च पश्चिकारी, वृद्ध दास और सैन्यके सरदारोंकी बारी आती है। प्रत्येक व्यक्ति अन्यन्त शान्तिपूर्वक वन्दना कर यथास्थान आकर बैठ जाता है।

ईवके अवसरपर जागीरदार तथा श्रन्य ग्रामाधिपति कमा लॉमें अशिर्फियाँ बाँच सुवर्णके थालोंमें, जो इसी मतलक्से वहाँ रख दिवे जाते हैं, आकर डालते हैं। कमालीपर भेंट देनेवाली-का नाम लिखा रहता है। इस रीतिसे वहुत सा धन एकत्र हो जाता है। सम्राट् इसमेंसे इब्झानुसार दान भो देता है। सम्दना हो जानेके श्रनन्तर भोजन श्राता है।

ईयके दिन शुद्ध सुवर्णकी बनी हुई बुर्ज़ाकार एक वड़ी अंगीठी'भी निकाली जानी है। उपर्युक्त चौकीकी तरह इस

ज़ां बार गोशे मिजमरे ज़री मियाने सहन । कज़ बूए को मधामे मखायक ग्रुत्रश्चर अस्त ॥१॥ दूरश सवादे दीदए हुराने जन्मतस्त । इतरक छुख़ारे गाकिया हीज़े कीसरस्त ॥२॥

वर्षात-इस वैगीठीसे करिक्तोंके मस्तिष्क भी सुगंधित हो जाते हैं भीर चुपैसे स्वर्गकी वप्सरावोंके नेत्रोंके किये कवाक प्राप्त होता है। वीर

<sup>(</sup>१) बदरबाच नामक कविने इसी अँगीठी ही प्रशंसामें निम्न-

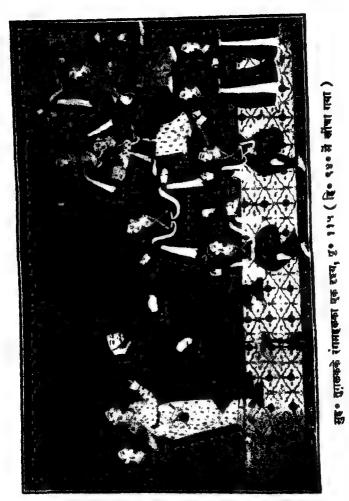

सैंगीठीके भी बहुतसे पृथक पृथक खराड हैं। बाहर लाकर ये सब खराड जोड़ लिये जाते हैं। इस सँगीठीके तीन भाग हैं। फर्राश (भृत्य विशेष) जब इस सँगीठीमें ऊर (एक प्रकारक सुगंधित लकड़ी), इलायंची और संबर (सुगन्य देनेवाला पदार्थविसेष) जलाते हैं तो समस्त दीवानज़ाना सुगन्धिसे महँक उठता है। दासगण स्वर्ण तथा रजतके गुलाबपाशों द्वारा उपस्थित जनतापर गुलाब तथा अन्य पुष्गिके अर्क छिड़कते रहते हैं।

बड़ी चौकी तथा अँगीठी केवल ईदके ही अवसरपर बाहर निकालो जाती है। ईद बीत जानेपर सम्राद् दूसरी सुवर्णनिर्मत चौकीपर बैठ कर दरबार करता है जो बारगाहमें होता है। बारगाहमें तीन द्वार होते हैं। सम्राद् इनके भोतर बैठना है। अधम द्वारपर इमादुल सुरुक सरतेज खड़ा होता है, जितीय द्वारपर मलिक नकबह और तृतीयपर यूसुक बुगरा। दाहिनी तथा बार्यों और अन्य अमोर और समस्त दरबारों यथास्थान खड़े होते हैं।

बारगाहके कोतवाल मिलक तगोके हाथमें स्वर्णवराड और इसके नायक हाथमें रजत-द्राड होना है। ये हो दोनों समस्त दरबारियोंका ययास्यान बैठाते और पंक्तियाँ सीधी करते हैं। वज़ीर और कातिब उनके पीछे तथा हाजिब और नक़ीब यथास्थान खड़े होते हैं।

इसके अनन्तर नर्तको तथा अन्य गाने बजाने वाले आते हैं। सर्वप्रथम उस वर्ष जोते हुए राजाओंकी युद्धगृहीता कन्याएँ आकर राग आदि अलापतो तथा नृत्य-प्रदर्शन करती हैं। इसकी मान्से कीसर नामक स्वर्णीय सरोवरका अक भी खुगंबित हो जाता है। सम्राट् इनको अपने कुटुम्बी, भ्राता, जामाता तथा राजपुत्रीमें बाँट वेता है। यह सभा श्रम्न (संध्याके चार बजेके) पश्चात् होती है।

दूसरे दिन अन्नके पश्चाद फिर इसी कमसे समा होती है। ईदके तीसरे दिन सन्नाट्के संबंधी तथा कुटुनिश्योंके विवाह होते हैं और उनको पुरस्कारमें जागीरें दी जातो हैं। बीथे दिन दास स्वाधीन किये जाते हैं और पाँचवें दिन दासियाँ। छुटें दिन दास-दासियोंके विवाह किये जाते हैं और सातवें तथा अन्तिम दिन दीनोंको दान दिया जाता है।

#### ७—यात्राकी समाप्तिपर सम्राट्की सवारी

सम्राद्के यात्रासे लौटने पर हाथी सुसज्जित किये जाते हैं भीर सोलह हाथियोपर सोनेके जड़ाऊ छत्र लगाये जाते हैं। भागे आगे रक्काटित ज़ीनपोश उठा कर ले जाते हैं।

इसके अतिरिक विविध श्रेणीके बड़े बड़े रेशमी बस्ना-च्छादित काष्ठके बुर्ज भी बनाये जाते हैं। इनकी अत्येक श्रेणी में बस्नाभूषण पहिने एक सुन्दर दासी बेठती है। बुर्ज़के मध्य भागमें एक चमड़ेका कुएड होता है जिसमें गुलाबका शरबत भरा रहता है। उपर्युक्त दासियाँ नागरिक अथवा परदेशी, प्रत्येक व्यक्तिको जल पिलानी हैं। जलपानके उपरांत उसको पान-गिलौरियाँ दी जाती हैं।

नगरसे राजप्रासाद तक दोनों ओरकी दीवारें रेशमी वस्त्रोंसे मढ़ दी जाती हैं और मार्गपर भी रेशमी वस्त्र विद्या दिया जाता है। सम्राटका घोड़ा इकी मार्गसे दोकर जाता है। सम्राटके आगे सहस्रों दास और पीछे पीछे सैनिक चलते हैं। ऐसे अवसरीपर कभी कभी हाथियोंपर छोटी छोटी मंजनीक चढ़ाकर उनके द्वारा दोनार और दिरहम भी लोगों-पर फेंकते हुए मैंने देखा है। यह बखेर नगर-द्वारसे लेकर राजप्रासाद तक होती हैं।

### ८—विशेष भोजन

राजपासादमें दो प्रकारका भोजन होता है—विशेष और साधारण। सम्राट्का भोजन 'विशेष भोजन' कहलाता है। इसमें विशेष अभीर, सम्राटके चचाका पुत्र फीरोज़ इमादुल-मुल्क सरतेज़, मीर मजलिस (विशेष पद्धारी) अथवा सम्राट्का विशेष रूपापात्र कोई विदेशीय—केवल इतने ही आदमी सम्मिलित होते हैं।

कभी कभी उपस्थित व्यक्तियों में से किसीपर विशेष क्रपा होने के कारण जब सम्राट्स्वयं ऋपने हाथों से एक रोटी रका-बीपर रख उसको दे देता है तो वह व्यक्ति रकाबीको बायों हथेलीपर लेता है और दाहिने हाथसे वंदना करता है।

कभी कभी 'विशेष भोजन' श्रतुपस्थित व्यक्तिके लिए भी भेजा जाता है। वह भी उसको उपस्थित व्यक्तिकी ही भाँति वन्दना कर ग्रहण करता है और समस्त उपस्थित लोगोंके साथ मिलकर खाता है। मैं इस विशेष भोजनमें कई बार सम्मिलित हुआ हूँ।

<sup>(</sup>१) फरियताके अनुसार पिताकी सृत्युके ४० दिन पक्षात् मुहम्मद् तुग्रदक्के सर्वप्रथम दिल्ली नगरमें प्रवेश करनेपर प्रसक्ताके कारण नगावे बजावे गये और राहमें 'गोके' कटकावे गये थे। समस्त हाट-बाट, गकी-चौराहे, भाँति माँतिसे सुसजित किये गये थे और सजाद्के राज-प्रासादमें हाथीसे उत्तरनेके समय तक, क्वेत तथा क्क दीनारोंकी न्यीक्षावर और बसेर रास्तों और मकानोंकी क्कोंकी और की गयो थी।

#### ६<del>—साधारस भोजन</del>

यह भोजनालयसे 'आता है। नकीव आगे आगे विस्मि ह्याह उद्यारण करने जाते हैं। नकीवों के आगे नकीवउल नकवा होता है। इसके हाथमें सोनेकी छुड़ी होती है और नायबके हाथमें चाँदीकी। चतुर्थ द्वारके भीतर प्रवेश करते ही इन लोगोंका स्वर सुन सवार्के अतिरिक्त जितने व्यक्ति दीवान-खानेमें होते हैं सब खड़े हो जाते हैं।

भोजन पृथ्वीपर घरनेके उपरांत नकीय (प्रहरी) तो पंक्तिबद्ध हो खड़े हो जाते हैं और उनका सरदार आगे बढ़-कर सम्राटकी प्रशंसा कर पृथ्वीका खुंबन करता है। उसके ऐसा करने पर समस्त नकीय, और उपस्थित जनता भी पृथ्वीका सुम्बन करती है।

यहाँकी ऐसी परिपाटी है कि ऐसे अवसरंपर नकीबका शब्द सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँका नहाँ खड़ा हो जाता है, और जबनक नकोब सम्राट्की प्रशंसा समाप्त नहीं कर लेता तबनक न नो कोई बोलना है और न किसी प्रकारकी चेष्टा ही करना है।

नक़ीबके उपरांत उसका नायब सम्राटकी प्रशंसा करता

(१) मसालिक उक अवसारका लेखक कहता है कि सम्राट्को सभा दिनमें दो बार अर्थात् पातः और सायं होती है। प्रत्येक बार सभा विस-जैन के पश्चात् सर्वसाधारणके लिए दस्तरख्वान बिहते हैं और यहाँ बास सहस्त्र ममुद्र्योका भोज होता है। सम्राट्के साथ विशेष दस्तर-स्वानपर भी लगभग दो सौ ममुद्य बैठते हैं। कहा जाता है कि सम्राट्के रसोईपरमें प्रत्येक दिन बहाई सहस्त बैड और दो सहस्त भेड़-बकरियों-का वध होता है। है। इसके समाप्त हाने पर समस्त उपस्थित जन किर उसी प्रकार पृथ्वीका चुम्बन कर बैठ जाते हैं।

प्रशंसाके उपरांत मुत्त्रहां समस्त उपस्थित व्यक्तियोंके नाम लिख लेता है, साहे उनकी उपस्थितिका हाल सम्राद्कों विदित हो या न हो। फिर कोई राजपुत्र यह सूची लेकर सम्राट्कों पास जाना है और सूची देखकर सम्राट्किसी विशेष व्यक्तिकों संवोधित कर भोजन करानेकी आहा देता है। भोजनमें रोटो (स्पातियाँ), भुना मांस, सावल, मुर्ग और संवोसा आदि पदार्थ होते हैं जिनका में पहले ही उल्लेख कर सुका हूँ। दस्तरक्त्रानके मध्यमें काज़ी, खतीब तथा दार्शनिक सम्यद और शैख होते हैं: इनके पक्षात् सम्राट्के कुटुम्बी और अन्य अभीर कमशः यथाविधि बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्तिकों अपना नियत स्थान विदित होनेके कारण किसीकों कुछ भी दिक्कृत और परेशानी नहीं उठानी पहली।

सबके बैठ जाने के उपरान्त शर्बदार (भृत्यविशेष) हाथों में सुवण, रजत, तान्न तथा काँ बके, शर्बत पीने के, प्याले लेकर आते हैं; भोजनके पहले शर्बतका पान होता है। इसके उपरांत हाजिबके 'बिस्मिझाह' कहने पर भोजन प्रारम्भ होता है। प्रत्येक व्यक्तिके सम्मुख एक रकाबी और सब प्रकारके भोजन रखे जाते हैं। एक रकाबी में दो आदम। एक साथ भोजन नहीं कर सकते—प्रत्येक व्यक्ति पृथक पृथक भोजन करता है। भोजन करें पश्चात फुकाश्च (एक तरहकी मदिरा) कुलईके प्यालों में लाया जाता है, और लोग हाजिबके 'बिस्मिझाह उद्याख्य करने के उपरान्त इसका पान करते हैं। फिर पान तथा सुप्राची आती है। प्रत्येक व्यक्तिको एक एक सुट्टी सुपारी और रेश्च के डोरेसे बंधे हुए पानके पन्द्रह बीड़े दिये जाते हैं। प्राज

बंदनेके अनन्तर हाजिब पुनः 'बिस्मिम्लाह' उच्चारण करते हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं। यह अमीर जो भोजन कराने के कार्यपर नियत होता है पृथ्वीका खुंबन करता है, फिर सब उपस्थित जन भी उसी प्रकार पृथ्वीका खुम्बन कर चल पहते हैं। दो बार भोजन होता है—एक तो जुहर (दिनके १ बजेकी तमाज़) से पहले और दूसरा श्रम्नके (४ बजेकी नमाज़) के पश्चात।

### १०--सम्राट्की दानशीलता '

इस सम्बन्धमें में केवल उन्हीं घटनात्रीका वर्णन करूँगा जो मैंने स्वयं देखी है।

परमात्मा सर्वज्ञ है: श्रीर जो कुछ मेंने यहाँ लिखा है उसकी सत्यता यमत (श्ररत्रका प्राप्त विशेष), जुरासान श्रीर फारिसके लोगोंपर भली माँति प्रकट है। विदेशों में सम्राटकी कपाकी घर घर प्रसिद्धि हो रही है। कारण यह है कि सम्राट भारतव।सियोंकी श्रपेक्षा विदेशियोंका श्रिषक मान तथा प्रतिष्ठा करता है श्रीर जागीर तथा प्रारितोषिक दे उन्हें उद्य पहाँपर भी नियुक्त करता है।

सम्राटकी आज्ञा है कि परदेशियोंको कोई निर्धन (परदेशी)

(१) फरिक्ताकं अनुसार—संखु-सन्तोंको कोपके कोप दे देनेपर भी यह सम्राट् इस बातको अन्यन्त तुच्छ समझता था। हातिम आदि अत्यन्त प्रसिद्ध दानवीरोंने अपनी समस्त आयुमें भी झायद इतना दान न दिया होगा जितना बह सम्राट् एक दिनमें अत्यन्त तुच्छ दानमें दे देता था। इसके शाल्वकालमें ईशम, अरब, खुशसान, तुर्किस्तान और रूम इत्यादि-से बड़े बड़े कड़ाकु झाळ एवं विद्वान् धन पानेके कोभसे भारत आते थे और आझासे भी अधिक दान पाते थे।

{य

कहकर न पुकारे, प्रत्युत 'मित्र' नामसे सम्बोधित करे। सम्राट्-का कहना है कि परदेशीको 'परदेशी' कहकर पुकारनेसे उसका.चित्र खिन्न होता है।

### ११--गाज़रूनके व्यापारी शहाब-उद्दीनको दान

गाज़क्रनमें (शीराज़के निकटका एक नगर) एक विशिक् रहता था जिसका नाम था परवेज़। शहाबुदीन इस परवेज़का मित्र था। सम्राटने मलिक परवेजका कम्बायत नामक नगर जागीरमें दे उसका बज़ीर (मंत्री) बनानेका बचन दे दिया था।

परवेजने अपने मित्र शहावुदीनको बुलाकर सम्राट्के लिए भेट तथ्यार करनेको कहा तो उसने सुनहरी बूटों तथा वृज्ञादिके चित्रोवाला सराचह ( डेरा ), जिसके सायवानपर भी जरबक्तमें बृद्ध चित्रित थे, एक डेग श्रीर एक कनात सहित आगामगाह वनवायी। यह सब सामान वेल-बूटेद।र कमञ्बाबका बना हुआ था। इनके श्रतिरिक्त शहाबुद्दीनने बहुतसे खञ्जर (कटार) भी उपहार । संगृहीत किये श्रीर सब सामान लेकर अपने मित्रके पास आया । मित्र भी अपने देशका कर तथा उपहारका मामान लिये तैयार बेठा था। शह बुद्दीनके आते ही दोनोंने यात्रा आरम्भ कर दी।

सन्नार्के मंत्री क्वाजाजहाँको यह भलीभाँति विदित था कि सम्राट् परवेज़को क्या वचन दे चुका है। अनएव उसका इनकी यात्राका बुत्तान्त ज्ञात होनेपर बहुत बुरा लगा। पहिले कम्बायत श्रीर गुजरात उसीकी जागीरमें थे श्रीर इन प्रान्त-वासियोंसे उसका हार्दिक प्रेम भी था। यहाँके निवासी प्रायः हिन्दू हैं श्रीर उनमेंसे कुछ सन्नाद्के प्रति बड़ी उद्रगहताका बर्ताव करते हैं।

क्वाजा जहाँ ने इन पुरुषों में ले किसीको मलिक-उलता आर (विणिक-सम्राट्) का राहमें ही वध करनेका गुप्त संकेत कर दिया। फन यह हुआ कि जब मलिक-उलता जार कर तथा भेट लिये राजधानीकी आर अग्रसर हो रहा था तब एक दिन चाश्न (अर्थान् दिनके & बजेकी नमाज़) के समय, किसी पड़ाचपर, जब समस्त सैनिक अपनी अपनी आवश्यकताएँ प्री करनेमें ज्यन्न थे और कुछ शयन कर रहे थे, हिन्दु ओंका एक समृह इनपर आ हुटा। विणिक-सम्राट्का बन्न कर उसने उसकी सारी सम्पत्ति लूट ली। शहाब उद्दान तो किसी प्रकार बन्न गया पर माल-असवाब उसका भी सब लुट गया।

श्रवारनवीसों (पत्र-प्रेरकों । ने जब सम्राट्को इसकी लिखित सूचना दी तो उसने 'नहरवाले" के करमेंसे तोस हजार दीन।र शहाब उदीनका दिये जानेकी आहा दी श्रीर उसको स्वदेश लीट जानेका श्रादेश भी मिल गया।

सम्राद्के आदेशकी सूचना मिलने पर शहायउदीनने कहा कि मैं ता सम्राद्के दर्शनोंका इच्छुक हूँ। द्वार-देहलीका सुम्बन करके ही स्वदेश जाऊँगा। इस उत्तरको सुचना पाने पर सम्राद्ने बहुत प्रसन्न हो उसको राजधानीकी और अग्रस्सर होनेको आहा प्रदान कर दी।

जिस दिन मुभको सहाद् शी सेवामें उपस्थित होना था उसी दिन उसने भी राजधानीमें प्रवेश किया। वह श्रीर में दोनों एक ही दिन सहाद्की सेवामें उपस्थित किये गये। सज़ाद्ने शहावउदीनको बहुत कुछ दिया और हमका भी ख़िलझत प्रदान कर ठहरने भी आझा दी। दूसरे दिन सम्रा-दने मुभे (इज्नबत्ताको) छः सहस्त्र रूपये प्रदान किये जानेकी आझा दी श्रीर पूँछा कि शहाव-उदोन कहाँ है। इसपर वहा- इहोन फ़लकीने उत्तर दिया 'झझनन्द आसम' न मीहा-नम (हे संसारके अभु, मैं नहीं जानना), परम्तु किर कहा 'ज़हमत दारद' (वह कर्मे है)। सलारने किर कहा 'यरा हमीज़मां अज़ ख़ज़ाने यक लक टंका बगीरा पेश झो बेबरी ता दिले ओ खुश शबद' | झभी कोषसे एक लाख टक्क उसके पास से जाओं जिससे उसका चित्त प्रस्न हो)। वहा-उद्दोनने तुरन्त सम्राटकी आक्षाका पालन किया। सम्राटने यह आहा दे दी कि जब तक यह चाहे भारतवर्षका बना हुआ माल मोल लेता रहे और उस समयनक और लागांका कय बन्द रहे। इसके अतिरिक्त मार्गव्यय सहित, पदार्थोंसे भरे हुए तीन पात भी इसको प्रदान करनेकी सम्राट्ने आहा दे दी।

हरमुज़में पहुँच कर शहाब उद्दीनने एक बड़ा दिव्य भवन निर्माण करवाया। मैंने फिर एक बार इसी शहाबउद्दीनको शीराज़ नामक नगरके निकट देखा था। उस समय भी यह सत्राट श्रवूइसहाज़ से दानकी याचना कर रहा था। उस समयतक इसकी यह सब संपत्ति समाप्त हा चुकी थी।

भारतकी संपदाका यही हाल है। प्रथम तो सम्राट्ट इसको उस देशकी सीमासे बाहर ही नहीं ले जाने देता और यहि किसी प्रकारसे यह बाहर चली भी जाय ता संपत्ति पानेवाले-पर कोई न कोई ईश्वरीय विगदा आ पड़तो है। इसी प्रकार शहाबउदीनकी भी सारी सम्पदा, उसके भतीजींका सम्राट् हरमुज़के साथ भगड़ा होनेके कारण, नष्ट-मुख हो गयी।

## १२--शैल म्क्न-उद्दीनको दान

मिश्रदेशीय ख़ली जा श्रव् उल अव्यासकी सेवामें उपहार भेजकर सम्राट्ने भागत तथा सिन्धुदेशींपर शासनाधिकार- की विक्षित प्रदान किये जानेकी प्रार्थना की। प्रार्थना केवल विश्वासके कारणहो की गयी थी। ज़लीका श्रव्युजल श्रव्यासने अपना आदेश-पत्र शैव उलश्य्यूस (शैकोंमें सर्वश्रेष्ठ) कक्ष-उद्दीनके हाथों भेजा।

शैल रक्त-उद्दीनके राजधानी पहुँचने पर, सम्राट्ने उसके शुभागमन पर आदर-सन्कार भी ऐसा किया कि कुछ कोर-कसर न रही, यहाँ तक कि जब वह कभी निकट आता तो उसकी अभ्यर्थनाके लिए उठ खड़ा होना था। संपत्ति भी उसकी इतनी प्रदान की कि जिसका वारपार नहीं। घोड़ेके समस्त साझ सामान यहाँ तक कि खूँटे भी स्वर्णके थे। सम्राट्का आदेश था कि पानसे उतरते ही वह अपने घोड़ेके नाल स्वर्णके लगवा ले।

शैंख यह इगदा कर खम्बातकी श्रार चला कि वहाँसे पातपर चढ़कर श्रपने घर चला जाऊँगा परंतु काज़ी जलाल-उद्दीनने राहमें विद्रोह कर इव्तउलकालमी श्रीर शैंख दोनोंको लूट लिया। शैंख जान बचाकर फिर राजमभाका लौट श्राया। सम्राटने उसकी श्रार देख कर हँ भीमें कहा 'श्रामदीके जर बिबरी व वा सनमें दिलहवा खुरी, जर न बुदीं व सर निहीं' (तृ इस कारणमें श्राया था कि संपत्ति ले जाकर श्रपने मित्रकं साथ उपभाग कई परंतु धन तो लुटा श्राया श्रीर तेरा सिर शेष रहा)। इतना कहकर, फिर उसकी श्राध्वासन दे कहा 'संताप करो, में तुम्हारे शत्रुश्रीपर चढ़ाई कर तुम्हारो लुटी हुई संपत्ति लौटा दूंगा श्रीर उसको द्विगुण-त्रिगुण कर तुमको दूंगा।' भारतवर्षसे लौटनेपर मैंने सुना कि सम्राटने श्रपनी प्रतिशा पूरी कर शैंखको बहुत कुछ धन-द्रव्य दिया।

#### १३--तिरमिज-निवासी धर्मीपदेशकको दान

सम्राट्को वंदना करतेके लिए तिरिम निवासी वाइज (धर्मीपदेशक) नासिर उद्दीन अपने देशसे चलकर राजधानीमें आया। कुछ काल पय्येत सम्राट्को सेवा करनेके उपरान्त स्वदेश जानेकी इच्छा होनेपर सम्राट्के इसको तुरंत चले जानेकी आहा प्रदान कर दी। सम्राट्के इसके उपदेश अवतक न सुने थे। यह विचार उठते ही कि जाने से प्रथम एक बार इसकी धार्मिक चर्चा अवश्य सुननी चाहिये, सम्राट्के मकासिर' के श्वेत चंदनका मिन्बर (सोढ़ीदार काष्ठका प्लटकार्म) निर्माण करनेको आहा दी। इसमें स्वर्णको कोलें और स्वर्णकी ही पत्तियाँ लगी हुई थीं, और उत्पर एक बड़ा लाल लगाया गया था।

नातिरउद्दोनको सुनहरी, रत्नजिटत, इप्णवर्णको श्र बासी वितासत (लबादा इत्यादि) श्रीर साफा दिया गया। उस समय सम्राट् स्वयं सराचह (उरा विशेष) में श्रा सिंहासना-सीन हो गया श्रीर उसकी दाहिनी तथा बार्यो श्रोर भृत्य, काज़ी श्रीर मौलवी यथास्थान वैठ गये। वाइज़ (धर्मोपदे-शक) ने श्रोजस्त्रिनी भाषामें सारगर्भित खुतबा पढ़ा और तत्पश्चात् धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया। उपदेश तो कुछ ऐसा सारगर्भित नथा परन्तु उसकी भाषा श्रत्यन्त श्रोजस्त्रिनी एवं भावप्रेरक थी।

उपदेशकके मिबरसं नीचे उतरते ही सहादने प्रथम तो उसको गले लगा लिया, फिर हाथीपर बैठाकर उपस्थित

(१) 'मकासिर' नामकद्वीपसे अभिप्राय है। यह जावा आदि पूर्वीय द्वीपसमूद्वीमें है। व्यक्तियोंको आने आने पेवल खलनेकी आका दी। मैं भी उस समय वहाँ उपस्थित था और मुक्तको भी इस आझाका पालन करना पढा।

फिर उसको सम्राद्के डेरेके संमुख खड़े हुए एक दूसरे सरासह (अर्थात् डेरा) में ले गये। यह भी नाना प्रकारके रंगीन रेशमी बस्त्रों हारा उपदेशक के लिए ही बनवाया गया था। डेरेकी कनात तथा रिस्सयों तक रेशमकी थीं। डेरेमें एक और सम्राट्के दिये हुए स्वर्णपात्र रखें हुए थे। पात्रोंमें एक तनूर (एक प्रकारका खूल्हा), जो इतना बड़ा था कि एक आदमी इसके भीतर बड़ी सुगमतासे बंट सकता था, दो बड़े देग, रकाबियाँ (इनकी संख्या मुक्ते स्मरण नहीं रही), कई गिलास, एक लोटा, एक तमीसंद (न माल्म यह पदार्थ वया है), एक भाजन लानेकी चारपायांवाली बड़ी चौकी और एक पुस्तक रखनेका सन्दृक था। ये सब चीजें स्वर्णकी ही बनी हुई थीं।

इमाद-उद्दीन समतानीने जय हेरेके दो खूँटे उखाड़ कर देखे ता उनमें एक पीतलका और दृसरा ताँबेका, पर कुलई किया हुआ, निकला। देखनेने वे दोनों सोने चाँदीके माल्म पड़ते थे। पर वे वास्तवमें ठोस न थे।

इस उपदेशकके आगमन पर सम्राटने इसको एक लाख दीनार और दो सौ दास दिये थे। कुछ दासोंको तो इसने अपने पास रखा और कुछुको बेच डाला।

# १४-- अन्य दानोंका वर्णन

धर्माचः यं तथा हदीसोंके काता अध्दुल अजीज़ने दमिश्कृ नामक नगरमें नकीउद्दीन द्वनतैमियाँ और बुरहानउदीन इक्षुस्वरकाह जनात उद्दोन मिन्नो और शक्षु तैन हवी इत्यादिसे शिक्ता प्राप्त कर सम्राह्की सेवा स्वीक र की। सम्राट् इतका बड़ा सम्मान करता था। एक दिन संयोगवश इन्होंने हज़रत अन्वास तथा उनके वंशजों की प्रशसामें कुछ हदीसों का वर्णन किया और अन्वास वंशीय खलीफासे प्रेम होने के कारण सम्राट्को वे हदीसे यहुन ही रुचिकर प्रतीत हुई। उसने अर्वे ल-निवासी अन्दुल अज़ीज़ के पदका खुम्बन कर सुवर्णकी थाली में दा सहस्र दीनार लाने की आज्ञा दी और मरो-भराई थाली धर्मा वार्थकी भेंट कर दी।

धर्माचार्य शमसुद्दीन अन्द्रगानो एक विद्वान कवि थे। इन्होंने कारसो भाषामें सम्राट्के प्रशंसात्मक सत्ताहस शेर लिखे और उसने प्रत्येक यैन (किन्ताका चरण) के बदलेमें एक एक सहस्र दीनार इनको दानमें दिये।

हमने त्राज तक, प्रत्येक वैतपर एक सहस्र दिग्हमसे अधिक पारिताधिक कभी न सुना था, परंतु यह भी सम्राट्के दानका दशांश मात्र था।

शोकार (फारसका नगर) निवासी अज़्दउद्दीनकी विद्वता-की स्वदेशमें खूब ख्याति थी। उसके प्रकांड पांडित्यकी चारो-श्रार दुंद्रिस बज रही था। जब यह चर्चा सम्राट्के कानोंतक पहुँची ता उसने शिलके पास दस सहस्र मुद्राएँ घर बैठे भेज दीं। वह न ना कभी सम्राट्की सेवाम उपस्थित हुआ और न कभी उसने कोई दुत ही भेजा।

शीराज़के प्रसिद्ध महान्मा काज़ी मज़्द-उदीनकी प्रशंसा सुनकर सम्राट्ने उसके पात भी दस सहत्र मुद्राएँ दमिश्कके निवासी शैवजादों द्वारा भेजी थीं। धर्मोपदेशक बुरहान उद्दीन बड़ा दानी था। जो कुछ उसके पास हाता भूखोंका दे देता था और कभी कभी तो ऋण तक लेकर दान करता था। सम्राट्ने यह सुनकर उसके पास चालीस सहस्र दीनार भेज भारत आनेकी प्रार्थना की। शैलने दीनार लेकर अपना ऋण चुका दिया, परंतु भारत आना यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि भारत-सम्राट् विद्वानीको अपने सम्मुख खड़ा रखता है: मैं ऐसे व्यक्तिकी सेवामें नहीं आ सकता और लाना नामक देशकी और चला गया।

ईगानके सम्राट श्रवसैयदके चाचाके लडके हाजी गावनको इसके महादर भ्राताने, जा ईराक्रमें किसी स्वानका हाकिम ( गवर्नर ) था, सम्राट्के पास राजदृत बनाकर भेजा । सम्राट इसकी बहुत प्रतिष्ठा करता था। एक दिनकी बात है कि मंत्री ल्बाजा जहाँने सम्राटकी संवामें कुछ भेंट श्रपित की । भेंट तीन थालियोंमें थी। एकमें लाल भरे हुए थे, दूसरेमें पत्रे श्रीर तीसरेमें मातो। हाजी गावन भी उस समय वहाँ उपस्थित था। इस सम्राटने सँटका बहुतसा भाग इलीका दे डाला। बिदाके समय भी सम्राट्ने इसको प्रचुर सम्पत्ति प्रदान की। हाजो जब ईराकमें पहुँचा तो इसके भाताका देहान्त हो खुका था और उसके म्थानमें 'सुलेमान' नामक एक व्यक्ति वहाँका हाकिम बन बैठा था। हाजीने अपने भाईका दाय तथा देश दांनीको अधिकृत करना चाहा । सेनाने इसके हाथपर मिककी शुप्य ले लो और यह फारिसकी ओर चल पड़ा और शौंकार नामक नगरमं जा पहुँचा। इस नगरका शैल जब कुछ विलम्बसे इसकी सेवामें उपस्थित हुआ तो इसने देरसे उपस्थित होनेका कारण पूँछा । उसने कुछ कारण बतलाये भी परन्तु इसने उन्हें अस्वीकार कर सैनिकोंको आशा दी 'क्ल्ज विमार' अर्थात् तलवार खीं वो और उन्होंने तलवार खीं च उन सबकी गर्देनें मार दीं। संख्या अधिक होनेके कारण आसपासके अमीरीको इसका यह इत्य बहुत हो बुरा लगा और उन्होंने प्रसिद्ध अभीर तथा धर्माचार्य शमसुद्दीन समनानीसे पत्र द्वारा ससैन्य आकर सहायता देनेकी प्रार्थना की। सर्वसाधारण भो शौंकारके शैं बोंके वधका बदला लेनेको उद्यत होगये और रात्रिके समय हाजी गावनकी सेनापर सहसा आक्रमण कर उसे भगा दिया। हाजो भी उस समय अपने नगरस्थ प्रास्तादमें था। लोगोंने इसको भी जा घेरा। यह स्तानागारमें जा छिपा परन्तु लोगोंने न छोड़ा। इसका सिर काटकर सुलेमानके पास भेज दिया, शेव अंग समस्त देशमें बाँट दिये।

# १५-- ख़लीफ़ाके पुत्रका आगमन

यग्दाद-निवासी श्रमीर ग्यास-उद्दीन मुहम्मद श्रःबासी (पुत्र श्रवदुल कादिर, पुत्र यूसुफ़, पुत्र श्रवदुल श्रज़ीज, पुत्र खलीफ़ा, श्रलमुस्तनसर विल्लाह श्रव्वामी) जर सम्राट् श्रला-उद्दीन तरम शीरो मावर उन्नहर (श्रथीत् रंराककं भूभाग) के सम्राट्के पास गय तो उन्होंने इनको क्श्म विन श्रव्वास'कं मठका मुनवज्ञी नियत कर दिया। यहाँ यह कई वर्ष पर्यन्त रहे।

जब इनको यह सूचना मिली कि भारत-सम्राट् श्रव्वासीय वंशजोंसे स्नेह करता है ता इन्होंने मुहम्मद हमदानी नामक धर्माचार्य तथा मुहम्मद बिन श्रवीशरकी हरवादीको श्रपनी श्रोरसे बसीठ बनाकर सम्राट्की सेवामें भेजा। जब ये दोनों

<sup>(</sup>१) कदम विन अञ्चास —पैगम्बर साहिब, मुहम्मदके चचाका पुत्र था।

दूत सम्राह्को सेवामें उपस्थित दुए तो उस समय नासिरउदीन तिरमिज़ी भी (जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है। वहाँ
उपस्थित था। यह मिर्जा अमीर ग्यास-उद्दोनसे मली भाँति
परिचित था। दूर्तोने बगदादमें अन्य श्लोंसे भा उनकी सत्य
वंशावलीका पूर्ण परिचय प्राप्त कर यथार्थ निर्णय कर लिया
था। जब नासिरउद्दीनने भी इसका अनुमोदन किया तो
सम्राह्ने दूर्ताको पञ्च सहस्र दीनार सेंट दिये और अभीर
ग्यास-उद्दीनके मार्गव्ययके लिए तीस सहस्र दीनार दे
स्वलिखित पत्र भेजकर उनमें भारतमें प्यारनेकी प्रायना की।

पत्र पहुँचते ही गयास-उदीन चल पड़े। जब सिंधु प्रान्तमें पहुँचे तो अखबार नवीसोंने इसको सूचना सम्राट्को दी और परिपाटीके अनुसार कुछ व्यक्तियोंका उनकी अभ्यर्थनाके लिए भेजा। जब वह 'सिंग्सा' नामक स्थानमें श्रा गये तो कमाल-उद्दीन सदरे जहाँको कुछ धर्माचार्योंके साथ उनकी सवारीके साथ साथ आनेकी आशा देदी गयी और कुछ अमीर भी उनके स्वागतके लिए भेजे गये। जब वह 'मसऊदायादमें' आये तो सम्राट स्वयं उनके स्वागनको राजधानीसे निकल कर वहाँ पहुँचा। संमुख आते ही गयास उद्दीन दिल हो गये और सम्राट भो वाहनसे उतर पटा । गुयास उहीनने जब परिपाटीके श्रनुसार पृथ्वीका चुम्बन किया तो सम्राट्ने भी इसका श्रनु-सरण किया। गयास उद्दीन अपने साथ सम्राट्की भेंटके लिए कुछ वस्त्रीके थान भी लाये थे। सम्राट्ने एक थान अपने कंधे-पर डाल, जिन प्रकार जनसाधारण सम्राट्के संमुख पृथ्वीका चुम्बन करते हैं, उसी प्रकार बंदना की। इसके अनंतर जब घोड़े आये तो सम्राट् एक घोडेको स्रमीरके संमुख कर उनको शपथ दे उसपर सवार होनेको कहने लगा श्रीर स्वयं रकाब

पकड़ कर खड़ा हो गया। नदुपरांत सत्राट् श्रौर उनके श्रन्य साथी श्रपने श्रपने घोड़ोपर सवार हुए; श्रोर दानोंपर राज छत्रकी छाया हाने लगी।

इसके उपगंत सन्नाटने अमरको अपने हाथोंसे पान दिया। यहां सबसे बढ़ी सम्मान-स्वक बात थी। कारण यह है कि भारतवर्षमें सम्माट् अपने हाथसे किसीका पान नहीं देता। पान देनेके उपरांत सम्माट्ने कहा कि यदि मैं खलीका अबुल-अन्यासका भक्त न हाता तो अवश्य आपका भक्त हा जाता। इसपर ग्यास उद्दीनने यह उत्तर दिया कि मैं स्वयं अबुल अन्वासका भक्त हूँ।

श्रमोर गृगम-उद्दीनने फिर स गट्के सम्मानार्थ रस्त श्रम्लाह पैगम्बर मुहम्मद ) सल्ले श्रम्लाह श्रालई व सम्भन (परमेश्वर उनपर कृपा करे श्रीर उनकी रह्मा करे) को यह हदीस पढ़ी कि जा बंजर पृथ्वाका जीवित करता है श्रर्थात् उसका बसाता है वही उसका स्वामी है। इसका तात्पय्य यह था कि मानों सम्राट्ने हमको ऊ गरकी भाँत पुनः जीवित किया है। स गट्ने भी इसका यथाचित उत्तर दिया।

इसके पश्चान् सम्राट्ने उनका तो श्चाने सराचह (श्चर्थान् डेरे) में ठहराया श्रीर श्चपने लिए श्रन्य डेरा गडवा लिया। दोनों उस रात्रिका राजधानोके बाहर रहे।

प्रतःकाल राजयानीमें प्रयारने पर सम्राट्ने खिलजी-सम्राट् श्रलाउद्दीन श्रोर कुतुब-उद्दीन द्वारा निर्मित सीरीका 'राजप्रासाद'' इनके निवासार्थ निया कर दिया श्रीर स्वयं समीरों सिंहन वहाँ प्रधानकर, समस्त पदार्थ एकत्र किये जिनमें साने-चाँदीके श्रन्य पात्रोंके श्रतिरिक सुवर्णका एक बड़ा

<sup>(</sup>१) यह भवन 'सब्ज़ महक' ( हरित प्रासाद ) बहकाता था ।

हम्माम भी था। नदुपरांत चार लाख दीनार तो उसी समय निछावर किये गये और दाम-दासियाँ मेवाके लिए भेजी गयीं। दैनिक व्ययके लिए भी तीन सो दीनार नियत कर दिये। इसके अतिरिक सम्राट्के यहाँसे विशेष भोजन भी इनके लिए प्रत्येक समय भेजा जाना था।

गृह, उपयन, गोदाम, तथा पृथ्वी सहित 'समस्त सीरी' नामक नगर और सी अन्य गाँव भी इनको जागीरमें दिये गये। इसके अतिरिक्त दिल्लीके पूर्वकी ओरके स्थानीकी हकुमत (गवर्नरी) भी इनको दो गयी। रीप्य जीन युक्त तीस खच्चर सम्राद्की ओरसे सदा इनकी संवामें उपस्थित रहते थे, और उनका समस्त दाना घास इत्यादि सर्कारी गोदामसे आता था।

राजभवनमें जिस स्थानतक सम्राट् घोडेपर चढ़कर स्वयं झाता था उसी स्थानतक इनको भी वैसेही झानेकी झाजा थी। कोई झन्य व्यक्ति इस प्रकार राजप्रासादमें न झा सकता था। सर्वनाधारणको भी यह झादेश था कि जिस प्रकार वह सम्राट्को बंदना पृथ्वीका चुम्बन कर किया करते हैं, उसी प्रकारसे इनकी भी किया करे।

इनके आनेपर स्थयं सम्राट् सिहासनसे नीचे उतर आता था, और यदि चौकीपर बैठा होता तो खड़ा हो जाता था। दोनोंही एक दूसरेकी अभ्यर्थना करते थे। सम्राट् इनको मसनद्गर अपने बराबर आसन देता था और इनके उठने पर स्वयं भे उठ खड़ा होता था। चलते समय सम्राट् इनको सलाम (प्रकाम) करता था और यह सद्दाद्को।

सभा-स्थामसे बाहर इनके लिये एक पृथक मसनद विछा दी जाती थी और इस स्थानपर यह खाहे जितने समय तक यंडे रहते थे। प्रत्येक दिन हो बार ऐसा होता था। श्रमीर ग्यास उद्दीन दिझा में हो थे कि बंगालका बज़ीर वहाँ आया। बड़े बड़े श्रमीर-उमरा यहाँ तक कि स्वयं सम्राट् भो उसकी श्रम्यर्थनाको बाहर निकला, श्रीर नगर भी उसी प्रकार सजाया गया जिस प्रकार सम्राट्के श्रागमनके समय सजाया जाता है।

काज़ो, धर्मशाश्वके झाता तथा अन्य विद्वान् शैलीं सहित अमीर गयास उद्दीन इच्ने (पुत्र) ख़लीफ़ा भी उससे मिलने-को बाहर आये। लौटते समय सम्राट्ने वज़ीरसे मख़दृम ज़ादह (खलीफा पुत्र) के गृहपर जानेके लिए कहा। बज़ीर इसके यहाँ गया और दो सहन्न अशफ़ियाँ और कपड़ेके धान भेंटमें दिये। में और अमीर कृवूला दोनों बज़ीरके साथ वहाँ गये थे और उस समय वहाँ उपस्थित थे।

एक बार गृज़नीका शासक वहराम वहाँ आया। खलीका और इस शासकमें आपसका कुछ देप चला आता था। सम्राट्न इस शासकका 'सीरी-नगरस्थ' एक गृहमें ठहरानेकी आज्ञा दी। याद रहे कि सीरीका समस्त नगर सम्राट्ने इस-से पूर्व इक्ने खलीकाका प्रदान कर दिया था। गृज़नीक शासकके लिए इसी नगरमें एक नया मकान सम्राट्के आदेशसे तैयार कराया गया।

यह समाचार सुनते ही इन्ने जलीका मुद्ध हो राज-प्रासादमें जा श्रपनी मसनद (गदी) पर यथापूर्व बठ गये और वज़ीरको बुला कहने लगे कि 'श्राखवन्द श्रासम (संसा-रकं प्रभु ) से कह देना कि जो कुछ उन्होंने मुझे प्रदान किया है वह सब मेरे गृहमें श्राज पर्यंत वैसाही रखा हुशा है। मैंने उससे कुछ भा कम नहीं किया है। संभव है, उसको पहि-लेसे कुछ अधिक ही कर दिया हा। श्रद मैं यहाँ ठहरना नहीं चाहता।' यह कह कर इन्ने खलीफा राज प्रासादसे उठकर चल दिये। जब बजीरने उनके मित्रोंसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सम्राट्ने जो गृज़नीक शासकके लिए सीरीमें गृह-निर्माण करनेकी श्राक्षा दी है, इसी कारण श्रमीर महाशय कुछ कुंपनसे हो गये हैं।

वज़ारके सूचना देते ही सम्राट् तुरत सवार हो, दस आदिमियों सहित इच्ने खलीकांक गृहपर गये, और द्वारपर घोड़ेसे उतर प्रवेश करनेकी आजा चाही। और इच्ने खलीफांसे
आग्रह किया, और उनके स्वीकार कर लेनेपर भी सम्राट्ने
संताय न कर यह कहा कि यदि आप वास्तवमें प्रसन्न हो गये
हैं तो मेरी गर्दनपर अपना पद रख दीजिये। खलीफांने
इसपर यह उत्तर दिया कि चाहे आप मेरा वध क्यों न
कर डालें परन्तु में यह कार्य कदापि न कर्त्या। सम्राट्ने
अपने सिरकी सौगंद दिला, गर्दनका पृथ्वीसे लगा दिया
और मिलक क्वूलाने इच्नेखलीकांका पर स्वय अपने हाथोंसे
उठाकर सम्राट्की गर्दनपर रख दिया। सम्राट् यह कहकर कि
मुक्ते अब सन्ताय हो गया, खड़ा हो गया। किसी सम्राट्के
सम्बन्धमें मैंने आज तक ऐसी श्रद्धत कथा नहीं सुनी।

ईदके दिन में भी मन्वट्टम ज़ादह ( आदरणीय व्यक्तिके पुत्र ) की वन्दनाके निमित्त गया। मिलक कशीर ( इस अवसरपर ) उनके लिए सजार्की ओरसे तीन ख़िलबर्ते लाया था। इनके बोगोंमें रेशमी नुकर्मोंके स्थानमें बेरके समान मोतियोंके बटन लगे हुए थे। कबीर ख़िलब्रनें लिये द्वारपर खड़ा रहा, और इन्ने ख़लीफ़ाके बाहर आनेपर उनको खिलब्रन पहिनायी।

सम्राट्से अपरिमित धन-सम्पत्ति पानेपर भी यह महाशय

यड़े ही कंजूस थे। इनकी कंजूसी सम्राट्की उदारतासे भी बड़ी हुई थी।

ख़लीफ़ासे मेरी घनिष्ठ मित्रता थो, इसी कारण यात्राको जाते समय अपने पुत्र अहमदका भी इन्हींके पास छोड़ आया था। मालुम नहीं उनकी क्या दशा हुई।

एक दिन मैंने इनसे अकेले भाजन करनेका कारण पूछा और कहा कि आप अपने दस्तर एवान (भोजनके नीचेके वस्त्र) पर इए मिनोंका क्यों नहीं बुलाया करते। इसपर इन्होंने यह उत्तर दिया कि मैं इतने अधिक पुरुषोंको अपना भोजन विश्वंस करते अपनो इन आँखांसे देखनेमें असमर्थ हुँ, और इसी कारण सबस पृथक् होकर भाजन करना मुसे अस्यन्त प्रिय है। भाजनका केवल कुत्र भाग भित्र मुहस्मद अवीश पृति का सेज दिया जाना था। और शेय इन्होंक उदरमें जाता था।

इनके यहाँ जाने पर मैंने दहली ज़में सदा श्रंधेरा ही देखा, एक दोपका भा वहा प्रकार न होता था। कई बार मैंन इनको श्रपन उपवनमें निनक बटोरने इए देखार पूछा कि महादय, यह श्राप का कर रहे हैं? इसपर इन्होंने यह उत्तर दिया कि कमो कभी लकड़ियोकी भी श्रावश्यकता पड़ जातो है। इन निनकोंक भी इन्होंने गादाम भर लिये थे।

श्रान दाल श्रार इष्ट भित्रोंसे यह उपवनमें कुछ न कुछ कार्य श्रावश्य करा लिया करते थे क्योंकि इनका कथन था कि इन लागोका श्रपना भाजन मुक्त खाते हुए देखना मुक्तको श्रस ग्रहें।

एक बार कुछ ऋणकी आवश्यकता होने पर मैंने इनसे ऋपनी इच्छा प्रकट की तां कहने लगे कि तुमको ऋण देनेकी इच्छा तामनमें अत्यंत प्रकल है परन्तु साहस नहीं होता।

एक बार मुक्कसे अपना पुरातन वृत्त यों वर्णन कर कहने सरो कि मैं चार पुरुषोंके साथ बगदादसे पैदल बाहर गया हुन्ना था। हमारे पास उस समय भाजन न था। एक भरनेके पाससे होकर जाने समय देवयागल हमको एक दिग्हम पडा मिला। हम सब मिलकर सांचने लगे कि इसका किस प्रकार उपयोग करें। श्रंतमें सर्वसम्मातसे यह निश्चय दुश्रा कि इस-की रोटी मोल लो जाय। हममेंसे जब एक श्रादमी रोटो मोल लेने गया तो हलवाईने कहा कि भाई, मैं ता राटी श्रीर भूसा दोनों साथ साथही बंचता हैं। पृथक् पृथक् कोई वस्तु कदापि किसीको नहीं देता। लाचार होकर एक किरातकी राटी और श्रावश्यकता न होनेपर भी एक किरातका भूमा लेना पड़ा । भृसा फेंक दिया गया श्रीर रोटोका एक एक टुकडा ही खाकर हमने चुधा निबृत्ति की। एक समय वह था श्रीर एक समय श्राज है। ईश्वरकी कृपासे मेरे पास इस सुत्रय खुब धन सम्पत्ति है। जब मैंने कहा कि ईश्वर हो धन्यवाद दीजिये और निर्धन तथा साधु-महात्माओंको कुछ दान भी देते रहिये, तो उत्तर दिया - मैं यह कार्य करनेम श्रमभथ हूँ। सैने इनको दान देते अथवा किसीकी सहायता करते कभी नहीं देखा। ईश्वर ऐसे कंजसमे सबकी रज्ञा करें ≀

भारत छाड़नेके उपरान्त में एक दिन वगृदादकी 'मुस्तन-सिरिया' नामक पाठशालाके द्वारपर जिलका इनके दृश्य खलीफ़ा अलमुस्तनसर विल्लाहने निर्माण कराया था ) बैठा हुआ था कि मैंने एक दुर्शायस्त युवा पुरुषको पाठशालासे बाहर निकल कर एक अन्य पुरुषके पीछे पोछे शोधनासे जाते देखा। इसी समय एक विधार्थीन उस आर इंगित कर मुकसे कहा कि यह युवा पुरुष भारत-निवासी अमीर गृथास-उद्दीनका पुत्र है। यह सुनते हा मैंने पुकार कर कहा कि मैं भारतसे आ
रहा हूँ और तेरे पिताका कुशल त्येम भी कह सकता हूँ। परंतु
वह युवा यह कहकर कि मुभे उनका कुशल त्येम श्रभी पूर्णतया
झात हो खुका है, फिर उसी पुरुषके पीछे पीछे दौड़ गया। जब
मैंन विद्यार्थीसे उस अपिश्चितके विषयमें पूछा तो उसने उत्तर
दिया कि वह बंदीगृहका नाज़िर है और यह युवा किसी
मसजिदमें इमाम हैं। इसको एक दिरहम प्रतिदिन मिलता है।
इस समय यह इस पुरुषसे अपना वेतन माँग रहा है। यह
वृत्त सुनकर मुभे अत्यन्त ही आधार्य हुआ और मैंने विचार
किया कि यदि इन्ने ख़लीका अपनी ख़िलअतका कवल एक
नुकमा ही इसके पास भेज देना तो यह जीवन भरके लिए
धनाट्य हो जाता।

# १७---श्रमीर सैफ़उद्दीन

जिस समय श्ररबतथा शाम ( सीरिया ) का श्रमोर सेक्-उदीन गृहा इब्नेहिब्बतुल्ला इब्न मुहन्ना सम्राट्की सेवामें आया नो सम्राट्ने श्रत्यंत श्रादर-सन्कार कर उसकी सम्राट् जलाल-उदीनके 'कौशक ल:ल' नामक प्रासाद्में उहराया। यह भवन दिल्ली नगरके भीतर बना हुन्ना है श्रीर बहुत बड़ा है। चौक भी इसका श्रत्यंत विस्तृत है श्रीर दहलोज़ भी श्रत्यंत गहरो

(1) कीराक खाळ-आसार उस्सनादीदके खेलाकका कथन है कि सम्राट् मका-उद्दोन खिळजीने 'कौशक लाल' नामक भवन निर्माण कथारा या। परन्तु वह पता नहीं चलना कि यह 'शासाद' कहाँ था। निज़ाम उद्दोन भौळिया की समाधिके निकट एक खंडहरको लोग अबतक 'खाख महळ' के नामसे पुकारते हैं। संभव है, यही उपर्युक्त 'कौशक-काख' हो। है। दहलीज़पर एक बुर्ज़ बना हुआ है जहाँसे बाहरके दृश्य तथा भीतरका चौक दानों ही दिखाई देते हैं। सम्राट् जलाल-उद्दीन इसी बुर्ज़र्में बंठ कर चौकर्मे लागोंका चोगान खेलते हुए देखा करता था।

श्रमीर सेफ, उद्दीनका निवास-स्थान होनेके कारण मुक्तकों भी इस भवनके देखनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ। भवन वैसे तो खब सजा हुआ था परन्तु समयके प्रभावसे वहाँकी प्रायः सभी वस्तुर्य जीर्ण दशामें थो। भारतमें पेला परिपाटी चली श्रातो है कि सम्राट्की मृत्युके उपरान्त उलके भवनका भी त्याग कर दिया जाता है। नशीन सन्द आपने निवासके लिए पृथक् राजप्रासाद निर्माण कराता है, प्राचीन महलकी एक वस्तु तक अपने स्थानस नहीं हटायी जाती। मैं इस भवनमें खूब धूमा श्रोर छतपर भी गया। इस उपदेशप्रद स्थानका देव कर मेरे नेत्रीस श्रांस् निकल पहा इस समय मेरे साथ धमशास्त्राचार्य जनाल उद्दान मगर्भी गृत्राती (स्पेनके ग्रेनेडा नामक नगर कि सवासी भी थे। यह महाशय अपने पिताके साथ बाल्यावस्थामें हा इस देशमें आ गये थे।

इस स्थानका प्रभाव इनके हृदयपर भी पड़ा श्रीर इन्होंने यह शेरकहा —

> बसलातीनुहुम सरलतीने श्रनहुंम । फ़रर श्रसुल इज़ामा सारत इज़ामा ॥

(भावार्थ - उनके सम्राटीका वृत्तान विहीसे पूँछ कि बड़े बड़े सिरीको हिंडुयाँ हो गयी।) अभीर सिंक उद्दीनके विवाह पर भाजन भो इसी प्रासादमें हुआ। अरव-निवा-सियोसे अत्यंत भेम हाने तथा उनको आदरको हिंछसे देखनेके कारण स्वादने इन अवीर महोदयका भी आगमनके समय ख़ूब आदर-सत्कार किया और कई बार इनको अमूल्य उपहारभी दिये।

एक बार मनीपुरके गवर्नर (हाकिम) मिलके आजम बाय-ज़ीदीकी भंट सम्राटके सामने उपस्थित की गयी। इसमें उत्तम जातिके ग्यारह घाड़े थे। सम्राट्ने ये सब घोड़े संफउद्दीनको दे दिये। इसके पश्चात् चाँदीकी ज़ीन तथा सुवर्णकी लगामीसे सुस्राज्जित दस घोड़े फिर एक बार अमीर महाद्यको दिये। इसके उपरांत 'फीरोजा अख्वन्दा' नामक अपनी बहनका विचाह भी इन्होंके साथ कर दिया।

जय भगिनाका विवाह श्रमीर सै मउद्दीनके साथ होना निश्चित हागया नो सम्राट्की श्राक्षासे विवाह कार्यके व्यय तथा वलीमा (द्विरागमनक पश्चात् वर द्वारा मित्रों के भाजको कहते हैं) की तय्यारीके कार्यपर मिलक फुतह-उल्ला शानवी-सकी नियुक्ति कर दी गयी श्रीर सुभको इन दिनों स्वयं श्रमार महोदयके साथ रहनेका श्रादेश मिना।

मिल ह फ़तह-उल्लाने दानों चोकों में बड़े बड़े सायबान (शामियाना) लगवा दिये. और एक चोकमें बड़ा डेरा लगा कर उसको भाँ ति भाँ तिके फ़र्शसे सुसज्जित कर दिया। तबरेज़ निवासी शम्स उद्दीनने सब्राट्के दाम तथा द.सियों में से कुछ एक गायक तथा नर्तिकयों को ला वहाँ बंठा दिया। रसाहये और रांटीवाले, हलवाई और तंबोलों भी वहाँ (यथासमय) उपस्थित होगये। पशु तथा पिलयों का भी खूब वध हुआ और पंटह दिनतक बड़े बड़ अमीर और विदेशी तक दोनों समय भोजन में सिम्मिलत होते रहे।

विवाहसे दो रात पहले बेगर्मोने राजप्रासादसे आ स्वयं इस घरको भाँति भाँतिके फशौँ तथा अन्य वस्तुओंसे अलंकत तथा सुमिजित कर श्रमोर सैफउदीनको बुला मेजा। श्रमीर महोदयके लिए तो यहाँ पर्देश था, इनका कोई भी निकटस्थ या दूरस्थ संबंधी या कुटुम्बी इस समय यहाँ न था। इन स्त्रियोंने इनको बुला, श्रीर मसनदपर बिठा, चारों श्रीरसे घेर लिया। विदेश होनेके कारण सम्राटकी श्राष्ट्रानुसार मुबारिक खाँकी माता, जो सम्राटकी विमाता थी, इस श्रवस्पर श्रमीर महोदयकी माता श्रीर वेगमों (रानियों) में से एक स्त्री इनको भगिनी, एक फूकी श्रीर एक मासी इसलिए बन गयी कि यह समर्से कि हमारा सारा कुटुम्ब ही यहाँ उपस्थित है।

हाँ, तो इन स्त्रियोंने इनको चारो स्रोरसे घेरकर इनके हाथ स्रोर परमें मेहदी लगाना प्रारम किया स्त्रार शेप स्त्रियाँ वहाँ इनके सिरपर खड़ी हा नाचने स्त्रार गाने लगीं।

यह सब होनेके उपगंत वेगमें तो वर-वधूके शयनागारमें चली गयी और अमोर अपने मित्रोमें आ बाहरके घरमें वठ गये। सम्राह्ने इस अवसरपर कुछ आदमियका वरके पास, तथा कुछका वधूके पास रहनेका आदेश कर दिया था।

जब वर इष्टिमित्र-सहित वधृको अपने गृहपर ले जानेके लिए वधूके द्वारपर पहुँचता है तो इस देशकी प्रथाक अनुसार बधूके मित्र, वधृ-गृहके द्वारके संमुख आकर खड़े हो जात है और वरको इष्ट मित्रों सहित गृह प्रवेशसे रोकते हैं। यदि वर-समाज विजयों हो गया तब तो उसके प्रवेशमें काई भी बाधा नहीं होती परन्तु पराजित हो जाने पर कन्या-पत्तको सहस्रों मुदाएँ भेंट करनी पड़ती हैं।

मगारको नमाज़के पश्चात् (अर्थात् सूर्यास्तके पश्चात् ) वरके लिए ज़रे वर्गत् (सञ्चे सुनहरे कामकी महामल) की बनी हुई नीले रेशमकी ख़िलश्रत भेजी गयी। इसमें रलादिक इतनो श्रिथिक सख्यामें लगाये गये थे कि वक्ष तक बड़ी किठ-नाईसे दिखाई देता था। वक्षोंके हो श्रनुक्य लिलश्रतके साथ एक कुलाह । टापी) भी श्रायी थी। मैंने ऐसे बहुमूल्य वक्ष कभी नहीं देखे थे। सम्राट्न श्रपने श्रन्य जामाता—इमाद-उद्दोन समनानी मलिक-उल उलेमाके पुत्र, शंख उल इस्लामके पुत्र, श्रोर सदरे-जहाँ वुलारीके पुत्र—को जा वक्ष प्रदान किये थे वह भी इसकी समना न कर सकते थे।

इत वश्लोंको धारण कर संफ-उद्दान इष्ट मित्रों तथा दासों सिहत घाड़ोंपर सवार हुए। प्रत्येकके हाथमें एक एक छुड़ी थी। तदुपरान्त चमेली, नसरीन तथा रायवेलके पुष्पोंकी बनी हुई मुकुटकी सी एक वस्तु ' श्रायी जिसकी लड़ें मुख और छाती पर्यंत लटक रही थीं। यह श्रमोरके सिरपरके लिए थी परंतु अरव-निवासी होनेके कारण प्रथम तो श्रमीरने इसका धारण करना श्रस्वीकार ही कर दिया; फिर मेरे बहुत कहने और शपथ दिलाने पर वह मान गये और वह वस्तु उनके सिरपर रखी गयी।

इस भाँति सुसज्ञित हो जब श्रमीर श्रपने समाजके साथ वध्के गृहपर पहुँचे तो द्वारके सम्मुख लोगोंका एक दल खड़ा हुश्रा दृष्टिगोचर हुश्रा। यह देख श्रमीरने श्रपने साथियों सहित उसपर अरब देशकी रातिसे श्राक्रमण किया। फल यह हुश्रा कि सब पञ्जाई खा खाकर भाग गये। सम्राट्भी इसकी सूचना मिलने पर श्रत्यंत प्रसन्न हुश्रा। चौकमें प्रवेश करनेपर श्रमीरको देवा नामक बहुमृल्य वस्त्रसे महा हुश्रा रक्काटित

(१) यह 'सेहरा' था जो केवल भारतमें ही विवाहके समय सिरपर बाँचा जाता है। मिम्बर दिखाई दिया जिसपर वधु आसीन थी और उसके चारों ब्रार गानेवाली ख्रियाँ बैठी हुई थीं। अमीरका देखतेही यह कियाँ लड़ी हा गयीं। अमीर घोड़ेपर बैठे इए ही मिम्बर तक चले गये, और वहाँ जा घाडेसे उतर मिम्बरकी पहली सीढीके निकट प्रध्वोका चुम्बन किया। चध्ने इस समय खडे हांकर श्रमीरको नाम्बल श्रपिंत किया। इसके बाद श्रमीरके एक सीढी नीचे बठ जानेपर उनके साथियोपर दिरहम श्रोर दीनार निछावर किये गव। इस समय श्रियाँ तकवीर (ईश-स्त्रांत-यह हम प्रथम ही लिख चुके हैं) भी कहती जाती थीं श्रोर गान भी कर रही थीं। बाहर नौबत श्रीर नगाड़े ऋड़ रह थे। श्रव श्रमीरने वधुका हाथ पकडकर उसे मिम्बरसे नीचे उतारा श्रार वह उनके पीछे पीछे हो ली। अमीर घोड़ेपर सवार हा गये थ्रोर वधु डालेमें बैंड गयी वोर्नोपर दिरहम श्रीर दीनार निद्यावर किये गये। डोलेको दासांत कन्घीपर रखा, बेगमें घाडीपर सवार होगयीं और रोप कियां इनके संमुख पैदल चलने लगीं। सवारी-(जल्स) की राहमें जिन जिन क्रमीरोंके घर पड़े उन सबने द्वार-पर श्राकर उनगर दिग्हम श्रीर दीनार निछात्रर किये। श्रगले विन बधुने वरके मित्रोंके यहाँ वस्त्र तथा विरहम दीनार आदि भेजे श्रोर सम्राटने भो उनमेंसे प्रत्येकका साज तथा सामान सहित एक एक घोडा श्रार दो सौसे लेकर एक हजार दोनार तककी धैलो उपहारमें भेजी।

फ्तह उन्नाने भी बेगमों को भाँति भाँतिके रेशमी बस्त्र और शैलियाँ दीं। (भारतको प्रथाके अनुसार अग्ब-निवानियांको बरके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं देता।) इसी दिन लागोंको भोज देकर विवाहकी समाप्ति की गयी। सन्नाट्की आबानुसार 'श्रमीर गृहा' को श्रव मालवा. गुजरात, खम्बात श्रोर 'नहर-बाला' की जागीरे प्रदान की गयीं श्रीर मिलक फतहउल्ला उनके नायव नियत कर दिये गये। इस प्रकार श्रमीर महादय-की मान प्रतिष्ठामें काई कसर न रखी गयी: परन्तु वह तो जंगलके निवासी थे। इस मान-प्रतिशका मृत्य न समभ सके। फल यह हुआ कि बीस ही दिनके प्रचात् जंगली स्वभाव श्रोर मुखंताके कारण वह अत्यंत तिरस्कृत हुए।

विवाहके बोस दिन बाद उन्होंने राजभवनमें जा योंहीं भीतर (रनवासमें) प्रवेश करना चाहा। श्रमीर (प्रधान) हाजिब (पर्दा उठानेवाला) ने इनका निषेध किया परन्तु इन्होंने उसपर कुछ ध्यान न दे बलपूर्वक धुमनेका प्रयत्न किया। यह देख दरवानने केश पकड़ इन ते पीछेकी और ढकेल दिया। इस पर अमीरने अपने हाथकी लाठोसे आकम्मण किया और दरवानके रुधिर-धारा बहा दो। यह पुरुष उद्यवित्रा श्रम । इसका पिता गजनीका काज़ो सम्राट् महमूद्द बिन (पुत्र) सबुक्गानका वंशजधा। स्वयं सम्राट् इसके पिताको 'पिता' कह कर पुकारता था और पुत्र अर्थात् आहत दरवानको 'भाई' कहा करना था।

रुधिरसे सने हुए वस्त्रों सहित जब यह अमीर सीधे सम्राटकी संवामें उपस्थित हा नियेदन करने लगा कि अमीर गहाने मुक्ते इस प्रकार आहत किया है तो सम्राट्ने तनिक देर तक सांच कर, उसका का तीके निकट जा अभियोग चला-नेकी आहा दी और कहा-जा पुरुष सन्नाट्के भवनमें इस प्रकार बलपूर्वक घुसनेका गुरुतर अपराध कर सकता है उसको समा

<sup>(</sup>१) 'अनिहरूवादे' को मुसलमान इतिहासकारोंने बहुधा 'नहरवाछे' के नामसे किसा है। यह गुजरातमें है।

नहीं दी जा सकती। इस अपराधका इंड मृत्यु है, पर परदेशो होनेके कारल उसपर कृपाकी गयी है। तद्परांत मलिक ततर-को बुला दोनोंको काजीके पास ले जानेकी आजा दी। काजी कमालउद्दीन उस समय दोवानखानमें थे। मलिक ततर हाजी हानेके कारण अरबी भाषामें भी खुव अभ्यस्त थे - इन्होंने श्रमीर से कहा कि श्रापने इनको श्राहत किया है या नहीं ? यदि श्राहत नहीं किया है तो कहिये कि नहीं किया है। इस प्रकार-से प्रश्न करके काजी महोद्यने अभीरको कुछ संकेत भी किया परन्तु कुछ तो मुखताबग श्रीर कुछ श्रहंकार तथा गर्व होनेके कारण उन्होंने प्रहार करना स्वीकार कर लिया। इसी अवसरमें श्राहतके विता भी श्रा उपस्थित हुए श्रीर उन्होंने मिन्नता करा-नेका प्रयत्न भी किया परन्तु सैफउद्दीनको यह भी क्वीकार न था। श्रंतमं काज़ीने रनका रातभर बंदी रखनेकी श्राह्मादी। वधने भी सम्राट्के कापसे भयभीत हाकर न तो इनके पास विद्योना ही भेजा श्रीर न भोजनकी ही सुधि ली। मित्रोंने भी भयभीत होकर अपनी सम्पन्ति अन्य पुरुषोंक पास थाती रूप-से रखदी। मेरा विचार अभीर महोदयसे वन्दीगृहमें जाकर मिलनेका था पर एक श्रमीरने मेरा बिचार तांड़कर मुक्ते ध्यान दिलाया और कहा कि तुमने शैख शहाब उद्दीन बिन शैख शह-मद जामसे भी एक बार इसी भाँति मिलनेका विचार किया था और सम्राट्ने इसपर तुम्हारं वध कये जानेकी आहा दी थी। वर्णन अन्यत्र देखिये में यह सनते ही सीट पडा।

अगले दिन जुहर (दिनके एक बजेकी नमाज़) के समय अमीर गृहा तो छोड़ दिये गये पर सम्राट्की दृष्टि अद इनकी ओरसे फिर गयी थी। प्रदान की हुई आगीरें पुनः आदेश हारा चापिस कर ली गर्यी; श्रीर सम्राट्ने इनको देश निर्वासित करनेकी ठान ली।

मुगीसउद्दोन इन्न मिलक उलमल्क नामका सम्राट्का एक श्रन्य भागिनेय भी था। अपने पितके दुव्यंवहारकी शिकायतें करते करते सम्राट्की भगिनीका देहान्त तक हो गया था।
इस श्रवसरपर दासियोंने सम्राटकों उक्त भागिनेयके दुव्यंवहारोंकी भी याद दिलायी। (यहाँपर यह लिल देना भी श्रमुचित न होगा कि इसके शुद्ध वंशज होनेमें कुछ संदेह था)
सम्राट्ने श्रव श्रपने हाथोंसे श्राज्ञा लिखी कि हरामी और
चूहाखोर (चृहा खानेवाले) दोनोंका ही देशनिर्वासन किया
जाय। यह 'हरामी' शब्द मुगीम-उद्दीनके लिए व्यवहत किया
गया था श्रीर श्रव निवासियोंके 'यरवृश्च' श्रथीत जंगली चूहेके समान एक जीव खानेके कारण 'चूहाखार' शब्द श्रमीर
सैफ़-उद्दीनके लिए।

श्राज्ञा होते ही चोबदार इनको देश-निर्वासित करनेके लिए श्राग्ये। इन्होंने बहुतरा चाहा कि गृहिणीसे ही भीतर जाकर बिदा लेशावें, परंतु श्रनंक चोबदारों के निरंतर श्रानंक कारण लाचार हो श्रमोर महादय बैसेही श्राँस् बहाते चल दिये। में उस समय राज-प्राप्तादमें गया श्रीर रातभर वहीं रहा। एक श्रमीरकं प्रश्न करनेपर मैंने उत्तर दिया कि श्रमीर सैफ-उद्दीनके संबंधमें सम्राद्से में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इसपर उसने कहा कि यह श्रसंभव है। यह उत्तर सुन मैंने कहा कि यदि इस कार्यपूर्तिमें मुके सौ दिन भी लग तो भी में यहाँसे न हटूँगा।श्रंतमें सम्रादकों भी यह स्वना मिल गयी श्रीर उसने श्रमीर सैक-उद्दीनकों लौटानेकी श्राह्मा दे लाहीर-निवासी श्रमीर कबुलाकी सेवामें रहनेका श्रादेश दे दिया। चार वर्ष पर्यंत श्रमीर महोदय, यात्रामें चलते श्रोर ठहरते समय सर्वत्र हो, निरंतर उनके पास रह कर समस्त सभ्य पर्व शिष्ट श्राचरणींमें ख्व श्रभ्यस्त हो गये। फिर सम्राट्ने भी उनको पूर्व पदपर पुनः नियुक्त कर जागीर लौटा दी श्रोर इनको सेनाका श्रधिपति तक बना दिया।

### १७--वज़ीरकी पुत्रियोंका विवाह

तिरमिज़के काज़ी खुदावन्दज़ादह क्वामुद्दीनके (जिनके साथ में मुलतानसे दिल्लीतक आया था) राजधानी आने पर सम्राट्ने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया और उनके दोनों पुत्रोंका विवाह भी वज़ीर क्वाजाजहाँकी पुत्रियोंने करा दिया!

राजधानीमें वज़ीरकी अनुपस्धितिक कारण सम्राट्ने ही बालिकाओं के पिनाका नायब यन उनके महलमें जा कन्याओं का विवाह कर दिया। काज़ी उल कुठजान (प्रधान काज़ी) जब तक निकाह पढ़ना रहा सम्राट् बरावर छड़ा रहा और अभीर आदि अन्य उपस्थित जन वैसे ही बड़े रहे। यही नहीं, बिक उन्होंने काज़ी तथा खुदावन्दज़ादहके पुत्रोंको वस्त्र और धैलियाँ स्वयं अपने हाथोंस उठा उठा कर दी। अभीर यह देख कर खड़े हो गये और सम्राट्स यह कार्य न करनेकी प्रार्थना की। परन्तु सम्राट्ने उनको पुनः बैंडनेका ही आदेश दिया और एक अन्य अभीरको अपने स्थानपर खड़ा कर वहाँसे चला गया।

#### १८—सम्राट्का न्याय और सत्कार

एक बार एक हिन्दू अमीरने सम्राट्पर अपने भाईका बिना कारण वध करनेका दोषारोप किया। यह समाचार पात ही सम्राट्बिना अस्त्रशस्त्र लगाये पैदल ही काज़ीके इज-लासमें जा यथोचित बंदना आदि कर खड़ा हो गया। काज़ी- को पहले ही इस संबंधमें आदेश कर दिया गया था कि मेरे आने पर मेरी कुछ भी अभ्यर्थनान करे और न किसी प्रकारकी कोई चेष्टा ही करे।

सत्राट्के वहाँ जाकर खड़े होनेपर काज़ीने उसे श्रारोपीके सन्तुष्ट करनेकी श्राझा दी श्रीर कहा कि ऐसा न होनेपर मुभको दंड की श्राझा देनी होगी। सम्राट्ने श्रारोपीको संतुष्ट कर लिया।

इसी प्रकार एक बार एक मुसलमानने सम्राट्पर सम्पत्ति हुए लेनेका आगण किया। मुआमिला काज़ीतक पहुँचा। उसने जब सम्राट्कां संपत्ति लौटानेकी आका दी तो सम्राट्ने आदेशकां शिराधार्य समक उस व्यक्तिकी सारो संपत्ति लौटा दी।

णक बार एक अमीरके पुत्रने सम्राट्पर विना हेतु प्रहार करने का आरोप किया। इतपर काज़ीने सम्राट्का उस लड़केको संतुष्ट करने अथवा दंड भोगने या प्रतिशोधक हर्जाना देनेकी आहा दी। यह मेरे सामनेको बात है कि सम्राट्ने भरी सभामें लड़केको बुलाकर, हाथमे छुड़ी दे, अपने सिरकी शपथ दिला उसको प्रतिकारको आहा दा और कहा कि जिस प्रकार मैंने तुमको मारा था तू भी मुसको इस समय उसी प्रकारसे मार। लड़केने छुड़ी हाथमें लेकर सम्राट्पर इकीस बार प्रहार किया जिसमें एक बार तो सम्राट्के सिरसे कुलाह भी गिर पड़ी।

#### १६--नमाज

नमाज्ञपर यह सम्राट् बहुत ज़ोर देता था। जमाश्रतके साथ नमाज़ न पढ़नेवालेका सम्राट्के श्रादेशानुसार मृत्युद्र ह दिया जाता था। इसी अपराधके कारण एक दिन सम्राट्ने नो मनुष्योंके वधकी आशा दे। डाली इनमें एक गायक भी था। जमाश्रतके समय बाज़ार इत्यादिमें इधर-उधर धूमने-फिरनेवाले पुरुषोंको पकड कर लानेके लिए ही बहुतसे श्रादमी नियुक्त कर दिये गये थे। इन लोगोंने दीवानख़ानेके द्वारस्थ, घोड़ेकी रखवाली करनेवाले साईसों तकको पकड़ना प्रारंभ कर दिया था।

सम्राट्का त्रादेश था कि प्रत्येक पुरुष नमाज़की विधि श्रीर इसलाम धर्मीय नियमोंको भली भाँनि सीखना त्रपना धर्म समसे। पुरुषोंसे इस सम्बन्धमें प्रश्न भी किये जाते थे श्रीर समुचिन उत्तर न मिलने पर उनको दंड दिया जाता था। बहुतसे पुरुष नमाज़के मसायल (समस्या) कागृजपर लिखवा कर बाज़ारमें याद करते दिखाई देते थे।

#### २०---शरश्रकी त्राज्ञात्रोंका पालन

शरश्रकी श्राज्ञाश्रोंके पालनमें भी सम्राट्की वड़ी कड़ी ताकींद थी। सन्नाट्के भाई मुगरक खाँका श्रादेश था कि वह काज़ींके साथ बैठ कर न्याय करानेमें सहायता करें। सम्राट्की श्राज्ञानुसार काज़ीकी मसनद भी सम्राट्की मसनस्वती भाँति एक ऊँचे बुज़में लगायी जाती थी। सुबारक खाँ काज़ीकी दाहिनी श्रोर वेठता था। किसी महान व्यक्तिपर दोवारोपण होने पर मुवारक खाँ श्राप्ते सैनिकों द्वारा उस श्रमीरको बुलवा कर काजीसे स्थाय कराता था।

#### २१--न्याय दरबार

हिजरी सन् ७४१ में सम्राद्ने ज़कात और उश्रके श्रिति-रिक्त सब कर श्रीर दंड श्रादेश द्वारा उठा लिये।

(१) फीरोज़ शाह सम्राट्ने भी उन करोंकी सूची दी है जिनका धर्म-प्रथमिं वर्णन नहीं है। फ़त्हाते-फीरोज़शाही नामक पुस्तकमें सम्राट न्याय करनेके लिए स्वयं सम्राट् सोम तथा वृहस्पतिवारको दीवानलाने के सामनेवाले मैदानमें बैठा करना था। इस
समय उसके सम्मुख श्रमीर हाजिब, खास (धिशेष) हाजिब,
सब्यद उल हिजाब और श्रशरफ उल हिजाब—केवल यही
चार व्यक्ति होने थे। प्रत्येक जनसाधारएको इन दिनोंमें
श्रपनी कए-कथा वर्णन करनेकी श्राज्ञा थी। इन कएंको
लिखनेके लिए चार श्रमीर (जिनमें चतुर्थ इसके चचाका पुत्र
मुख्क फीरांज था) चार हारोंपर नियत रहते थे। प्रथम
हारस्थ श्रमीर यदि श्रारोपीकी शिकायत लिख ले नो ठीक,
वरना वह द्वितीय दारपर जाता था और उसके श्रस्वीकार
करने पर तृतीय श्रोर चतुर्थ द्वारपर और उनके भी श्रस्वीकार कर देने पर श्रारोपी सदरे जहाँ काज़ी उल कुरजातके
पास जाता था और उसके भी श्रम्बीकार कर देने पर उसको
सम्राटकी सेवामें उपस्थित होनेकी श्राज्ञा मिलती थी।

इस वानका विश्वास हो जाने पर कि इन व्यक्तियोंने श्रारोपीकी शिकायन बास्तवमें नहीं लिखी, सम्राट् उनकी प्रतारणा करता था।

लेखबद्ध शिकायर्ते सम्राट्की सेवामें भेज दी जाती थी श्रीर वह इशा (रात्रिके = बजेकी नमाज़) के पश्चात इनकी स्वयं पढ़ता था।

इस प्रकार लिखता है कि बहुतसे कर ऐसे भी थे जो अन्यायके कारण न्याय-संगत मान लिखे गये थे और इनके कारण प्रजाको अत्यंत पीढ़ा पहुँचती थी, उदाहरणार्थ—चराई, पुष्प-निक्रम, रंगरेजीका कार्य, मग्स्य-विक्रम, धुनेका कार्य, रस्सी बनानेका कार्य, भड़भूजा, मय-विक्रम, कोतवासीका कर । इन असंगत करोंको मैंने उठा किया।

जकात व उश्र—इनकी ब्याख्या पहले हो चुकी है ।

#### २२-दुर्भिन्तमें जनताकी सहायता व पालन

भारतवर्ष श्रोर सिन्धु प्रान्तमें दुर्भित्त पड़नेके कारण जय एक मन गेहुँ छुंैदीनारमें विकने लगे तो सम्राट्ते दिल्लीके

(१) फ़रिक्ता तथा बदाऊनीके अनुसार हिजरी सन् ७४२ में सच्यद अहमदशाह गवनैर (माअवर—कर्नाटक) का विद्रोह शान्त करनेके लिए, सम्राट्के दक्षिण ओर कुछ एक पडाव पहुँचते ही यह दुर्भिक्ष प्रारम्भ हो गया था। सम्राट्के दक्षिणये लीटने समय तक जनता इस कराल अकालके चंगुलमें जकही हुई थी।

सम्राट्के राज्यकालमें इसके अतिरिक्त एक बार और हि॰ स॰ ७४८ में, जब वह 'त्र्मी'का विद्रोह शांव करने गुजरातकी आर गया था, घोर अकाल पहा था।

बत्ना के अनुसार ६ दीनार के १ मन गेहूँ उस समय विकते थे। दीनारका पैमाना तो हम पहले ही दे आये हैं (नोट-अध्याय १, पृष्ट ११ देकिये) यहाँपर केवल मनकी व्याख्या की जाती है जिससे पाठक सुगमतापूर्व के अन्दाज़ा लगा लें कि १४ वीं शताब्दीमें दुर्भिक्षके समय भारतीय जनताकी क्या दशा थी। परन्तु विविध व्यवसायियों की पूरी भाष ठीक ठाक न जान सकनेके कारण यह विषय विश्वात रूपसे नहीं सिद्ध किया जा सकता। जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उसीपर संतोष करना पड़ता है, अस्तु।

ऐसा प्रतीत होता है कि इडम्बन्नाने दिल्ला के रतल (अर्थात् । मन) को मिश्र देशके २५ रतल के तुल्य माना है, और इसी गणनानुसार बन्नाके फ्रेंग्न अनुवादकोंने एक मनकी तौल २९ उपीण्ड अर्थात् १४ पक्षे सेर मानी है। मसालिक उल अवसारका लेखक दिल्ला के सेरका बज़न ७० मिशकाल बनाता है। यदि हम एक मिशकाल ४॥ माशेका मानें तो एक सेर २९ सोले २ माशेका, और एक मन १३ सेर ८ छटांकका होगा।

छोटे-बड़े, स्वाधीन-दास, सबको डेढ़ रतल (पश्चिमीय) प्रति दिनके हिसाबसे छः मास नकका अनाज सरकारी गोदामसे देनेकी आज्ञा दी।

काज़ी और धर्माचार्य प्रत्येक मुहल्लेकी सूची बना लोगों-को उपस्थित करते थे श्रोर उनका छः छ मासका श्रन्न सर-कारी गोदामोंसे मिल जाता था।

### २३--वधाझाएँ

यहाँ तक तो मैंने सञ्चाटकी सत्कार-शीलता, न्याय-वियता, प्रजावत्सलता और द्याशीलता आदि अपूर्व एवं श्रेष्ठ गुर्गीका वर्णन किया है। परंतु यह सब बाते होते हुए भी सम्राट्को इसके विरुद्ध बाबर सम्राट्के वधनानुमार याँद १ मिशकाल ५ मारोका माना जाय तो एक १ मनका बज़न १५ सेर ९ छटीक २ तीले होगा। भारतवर्षमं १९ वीं वानाव्शीके अंततक कच्चे मनका वज़न १२॥ सेरसे लेकर १८ पक्टे सेर तक होता थ: । अब भी प्रायः जिले-जिलेका सेर पृथक है और बृटिश गरमैंटके बहुत प्रयत्न काने पर भी मापको एकता सर्व : प्रचरित नहीं हुई है। यदि मुहम्मद तुगुलक्के समयके १ मनका वजन भाजकलके पक्के १४ सेर ८ छटांक समझा जाय (और यही अधिक ठीक्र। भी प्रतीत होता है ) तां १ दीनास्का उस समय लगभग २ सेर सात छटांक अनाज आता होगा । इसरा विधिमे गणना करनेपर भी पौने आठ रुपयेका १४ सेर ८ छटोर अनाज आला है अर्थात् १ रुपयेका कुछ कम दां मेर । फरिश्ताके अनुसार भी १ सेर (तत्काकीन) का मुख्य ४६ जेतल भर्यात् चार आना अर्थान् १० २० का १ मन और इस प्रकार गणना करनेपर भी १ रुपयेका खगमत १॥ सेर (पक्का) अनाजका भाव आता है।

भव यहाँ पाठकोंकी जानकारीके छिए भिन्न भिन्न सम्राटोंके समयका भनाजका भाव दे दिया जाता है—

| िखर        | त्रत्यत् भवादम्य<br>विस्त्रीका समय | नुगलकदा समय            | क्तेराजशाहका समय                     | य अंक्षरका स्प्राथ  |
|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| III Q      | 投作権の                               | १ मन १२ जनस्           | 9 五年 6 回花花                           | ३ मन १२ दाम         |
| - 70       |                                    | "                      | , ४ जनस                              | ताम                 |
| で (位抗菌) 利力 | :                                  | 3*                     |                                      | 1, to 31H           |
| :          | :                                  | 6.                     | <sub>to</sub> -may <sup>100</sup> ki | १६ जाम              |
| : :        | : :                                | ;<br>;                 | ामन ४ जनस                            | कृत्या १ मन ८ दाम   |
| :          |                                    |                        |                                      | · Promote           |
| - 42       | 200                                |                        |                                      | १ सन १२ दाम         |
|            |                                    |                        |                                      | ामन ५६ दाम          |
| =          | :                                  |                        | ्र में के कि जिसक                    | क सन ३०५ हास        |
|            | 10 <u>4</u>                        |                        | ,                                    | ा मल ७० दाम         |
| 2          | :                                  |                        |                                      | क द्रांस            |
| ۲          | چنا <sub>ا</sub>                   | । मेट १ दक्ष (हतया)    | <u> </u>                             | १ मेड् १ मे ३ र. तक |
|            | þ                                  | । बेह्न र दक्ष (स्प्या | Ê                                    |                     |
|            |                                    | ,                      | क समा ६ जातान                        | -                   |
|            |                                    | 1 मना ट्रक (भेत        | 1) १ मेर ६ है जनल                    | । १ मन १२८ द्याम    |
| <b></b>    |                                    | । मन ३ " टक ( धेन      | (                                    |                     |
|            |                                    | ,                      | <del></del>                          | 9 मन १८ दाम         |

इतना साहस था कि ऐसा कोई दिवस किनतासे ही बीतता था जब द्वारक संमुख किसी पुरुषका वध न होता हो। मनुष्यों- के शब बहुधा द्वारपर पड़े रहते थे। एक दिनकी बात है कि राज भवन जाते हुए मार्गमें मेरा घोडा किसी श्वेत पदार्थकों देखकर चमका। कारण पृक्षनेपर साथींने मुक्त बताया कि यह किसी पुरुषका बच्चः स्थल था। इसके तीन दुकड़े का दिये गये थे। सम्राट् छोटे बड़े अपराघों पर एकसा ही दंड देता था; न विद्वानोंकी रियायत करना था और न कुलीन अथवा सच्चित्रोंक साथ कुछ कमी। सम्राट्की आक्षानुसार दीवानखाने में प्रत्येक दिन हथकड़ी-बंडी धारण किये सैकड़ों केदी उपस्थित किये जाते थे। किसीका बध होता था, किसीको किन दंड भागना पड़ता था और कोई पीरणाट कर ही छोड़ दिया जाता था। केवल गुकवारके दिन इनकी छुटी रहती थी; यह दिवस कैदियोंक नहाने, हजामन बनाने और विधाम करनेका था। इससे परमेश्वर सबकी रक्षा करे!

#### २४--भात्-वध

मस्द्रखाँ सम्राट्का भ्राता था। इसको माता सम्राट् श्रला उद्दीनकी पुत्री थी। इसके समान सुन्द्र पुरुष मैंने श्रन्यत्र नहीं देखा। इसपर विद्रोहका श्रपराध लगाया गया। प्रश्न किये जानेपर इसने दगडके भयसे श्रपराध स्वीकार कर निया क्योंकि यह भलीमाँति जानता था कि ऐसे श्रपराधोंको श्रस्वीकार करने पर श्रपराधोंको माँति माँतिसे पीड़ा दी जाती है। ऐसी दशामें एक बार ही मृत्युका श्रालिंगन कर लेना इसने कहीं श्रधिक सुगम समस्ता।

अपराध स्वीकार करते ही सम्राट्ने चौक बाज़ारमें ले

जाकर इसका वध करनेकी आजा दे दी। वध हो जानेके पश्चात् तीन दिवस पर्यन्त इसका शव उसी स्थानपर पड़ा रहा। इसकी मानाको भी, पृंश्वली होना स्वीकार करनेके कारण, काज़ी कमाल उद्दीनने इसी स्थानपर संगसार' किया था।

एक बार इसी सम्राट्ने पहाड़ी हिन्दुश्रोंका सामना कर-नेके लिए मिलक 'यूमुफ बुग्रा' की अध्यलनामें एक सेना भेजी। यूमुफ नगरसे बाहर निकला हो था कि साढ़े तीन सौ सेनिक छिपकर पीछे रह गये और अपने अपने घर चले आये। जब सरदारने इसकी शिकायन सम्राट्को लिख कर भेजी तो उसने गली गलीसे इन भगोडोंका दूँढ कर पकड़वा मँगाया। फल यह हुआ कि पकड़े जानेपर इन साढ़े तीन सो पुरुषोंका एक ही स्थानपर बध कर दिया गया।

# २५--शैख शहाब-उद्दीनका वध

खुरासान-निवासी शैल शहाव-उद्दोन विन (पुत्र) शैल श्रहमदजाम विद्वान श्रीर श्रेष्ठ शैल समक्षे जाते थे। यह चौदह-चौदह दिवस तक निरस्तर उपवास किया करते थे।

९ संगमार—पण्यस्की चोटमे मार दालनेको कहते हैं । अभा हालमें, कुछ ही वर्ष हुए कि अफ़ग़ानिस्तानके कृष्टियांनी संप्रदायके मुसलमान मुखा हसी प्रकार पत्थरकी चोटसे मार दाले गये थे।

२ अहमद्रजाम—शंख महाशय के पिता अपने समय के बड़े उद्भट विद्वान थे। साखों पुरुषोने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। सम्राट् अक-बरकी माना 'हमादाबान बेगम' इन्ही शैखकी बंशजा थी। इनके पुत्र शहाब-उद्दीन भी बड़े महाल्या थे। निजाम-उद्दीन औलियासे अन्यमनस्क एवं अप्रसन्ध रहनेवाले कुनुब-उद्दीन खिलजी और ग्यास-उद्दीन नुगलक सरीखे विद्यीन स्वाट भी इन शेख महाशयको बड़ी पुज्य दृष्टिसे देखते थे। सुलतान क्तुब उद्दीन श्रोर तुगलक दोनों ही इनके दर्शनार्थ जाते श्रोर इनके श्राशीर्वादके लिए लालायित रहा करते थे। परन्त सम्राट् मुहम्मद शाहने सिहासनारू होते ही, यह तर्क करके कि प्रथम चार खलोका विद्वान तथा सञ्चरित्र पृष्ट्यों-के श्रतिरिक्त किसी श्रन्यको सेवामें न रखते थे, इन शैख तथा विद्वानसे भी निजी सेवा लेनी चाही । परन्तु शैख शहाब-उद्दीनने ऐना करना श्रम्बोकार कर दिया। भरेराज-दर्बारमे सम्राटने जब इनसे स्वयं कहा तब भी इन्होंने स्वीकार नही किया। इसपर उसने श्रत्यन्त कद्ध हो शुख ज़िया-उद्दीन समनानीको राख शहाव उद्दीनकी दाढीके वाल नाचनेकी श्राशा दी। जब जिया-उद्दोनने ऐसा काम न करना चाहा तो सम्राटने इन दोनोंकी दाढ़ी नाचनेकी आजा दे दी। सम्राट्की आजाका तुरन्त पालुन किया गया । इसके उपरान्त उसने जिया-उद्दीन-को तैलिंगानाकी श्रोर निर्वासित कर दिया परन्तु कुछ वाल पश्चत् उसको बारिगलका काज़ी नियत कर दिया, श्रीर वहीं उसका देहान्त होगया ।

शंख शहाब उद्दोनको सात वर्ष तक दौलताबाद में रखा, १ फ़रिश्ताका कथन है कि जनताको अत्यंत पाइत करने और अत्याधिक वधानाएँ दैनेके कारण यह सम्राट् रिधरकी निदयों बहाने वाला प्रांसद्ध हो गया था। इसका स्वभाव ऐसा बुग था कि इसने साथु-संतों तकसे भी अपनी सेवा करा बाली। किसीको फल-ताम्बूल खिलाना पहता था तो किसीको (सम्राट्की) पगड़ी बाँधनी पहती थी। चिराणे दिली शेख नसीर उद्दोनसे भो सम्राट्ने वस्त्र पिहनानेकी सेवा करनेको कहा। शेखके अस्त्रीकार करनेपर सम्राट्ने कोधमें आ उनको वदी गृहमें डाक दिया। अंतमें दुःख पाकर अपने गुरुकी कात यादकर श्रीख़ने यह सेवा करनी स्वीकार कर सी और बंदी-गृहसे छुटे।

श्रीर इसके पश्चान् उनको फिर नुला, श्रादर-सत्कार कर, विद्वानोंसे शेय-कर चम्ल करनेवाले महकमेका दीवान नियत कर दिया श्रीर पुनः उनकी मान-मर्यादाकी वृद्धि भी की। इस समय श्रमीरोको शेव महाशयकी वंदना करने नथा उन्हींकी श्राक्षाका पालन करनेका श्रादेश सम्राट्की श्रोरसे होगया था यहाँ तक कि स्वयं सत्राट्के गृहमें भी किसी व्यक्तिका पद उनसे ऊँचा न था।

जिस्समय सम्चादने गंगा नदीके तटपर 'सर्गद्वारह' (स्व-गंद्वार । नामक नया महल श्रपने निवासार्थ निर्माण कराया और श्रम्य पुरुषोंको भी वही गृह बनानेकी श्राक्षा दी तो शेल शहाबउदीनके दिल्लीमें ही रहनेकी श्रानुमति चाहनेपर सम्चाद-ने उनको वहीं रहनेकी श्राक्षा दे दी श्रीर नगरसे छः मीलकी दूरीपर एक खूब विस्तृत ऊसर भ्-भाग उनको प्रदान कर दिया।

शहावउद्दीनने यहाँपर एक बड़ा गुफ़ा खोद उसीके भीतर गृह, गादाम, नन्र (रोटी बनानेका चूल्हा विशेष). स्नानागार और अनेक प्रकारकी आवश्यकताओंकी पृतिके लिए विविध प्रकारके गृह निर्माण किये और यमुना नदीसे नहर काट कर धरतीको भी बसा दिया। दुर्भित्तकं कारण अनाजकी आयसे भी शंखकां उस समय बड़ा लाभ हुआ। ढाई वर्ष पर्यन्त— जब तक सम्राट् दिक्षीसे बाहर रहा—शेख शहावउद्दीन इसी गुफ़ामें निवास करते रहे। दिन भर तो इनके भृत्यादि जोतने बोने इत्यादिका कार्य करते थे, रात होनेपर, आसपासकी पहाड़ियोंके चोरोंक भयसे ढोरों सहित गुफ़ाके भीतर आ द्वार बन्द कर लेते थे।

सम्राट्के राजधानी लौटनेपर शैख़ सात मोल आगे बढ़

कर उनकी श्राध्यर्थना करने गये। सम्राट्ने भी श्रत्यन्त श्रादर-सत्कार कर उनको गले लगाया। इसके पश्चात् शैख़ फिर श्रयनी गुफाको लौट गये।

कुछ दिन बीतनेपर सम्राट्ने फिर शैल महाशयको बुल-वाया परन्तु वह न श्राये। इसपर सम्राट्ने मुल्लिस-उल-मुल्क नँदरवारी नामक एक महान श्रमीरको उनके पास भंजा। उन्होंने बहुत हो नम्नतापूर्वक वार्त्तालाप कर सम्राट्के भयंकर कापसे भी शैलको विचलित करना चाहा परन्तु शेल्ने यह कह दिया कि में श्रव इस श्रन्यायी सम्राट्की सेवा कदापि न कहँगा । मुल्लिस उल मुल्कने लोट कर सम्राट्को शैलका संदेश जा सुनाया। यह सुनकर सम्राट्ने शैलको पकड़ लाने-को श्राह्म हो। जब शैल राज-इरवारमें पकड़ कर लाये गये तो सम्राट्ने उनसे पृद्धा 'तू मुक्त श्रन्यायी कहता है ?' शैलने कहा ''हाँ, तू श्रन्यायी है श्रीर तृने श्रमुक श्रमुक कार्य श्रन्या-यसं किये है।'' शंलने दिल्ली उजाड़ने श्रीर वहाँक निवासियोंक होलतावाद जानेका भी वर्णन किया। सम्राट्ने श्रपनी तलवार

(१) बदाउनी लिखता है कि एक बार सम्राट् ज्ला पहिन स्वयं कार्ज़ा उछकुज़ात जमालुद्दीनके इजकासमें जा खड़ा हुआ और कहने छगा कि शंख़का पुत्र जाम मुझको अन्यायां और कृत कहना है, उसको बुछाकर यथायं निर्णय कीजिये। शैख़-पुत्रने आकर कहा कि जिन पुरुषोंका न्याय अयवा अन्यायमे आप वध करते हैं उनका पुण्य या पाप तो श्रीमान् जाने परन्तु उनके कुटुन्यियों अर्थात् छी-पुत्रादिका किस धर्मानुत्पार दंद होता है? इसपर सम्राट् चु। हो रहा और पुनः यह कहने छगा कि शेख़-पुत्र छोहेके विजरेमें बंदकर दिया जाय। समस्त दौकताबादकी यात्रामें यह शेख़-पुत्र इसी प्रकारसे पिजरेमे बंद रहा और फिर दिखी छौटनेपर सम्राट्ने इसके तनके दो दुकड़े कर बाछे।

निकाल सदरे-जहाँ के हाथमें देकर कहा कि अन्यायी सिद्ध होने-पर मेरी गर्दन तलवारसे उडा देना। शैलने यह सुनकर कहा कि जो पुरुष तेरे ऊपर अन्यायों होनेकी साल्ली देगा उसका भी बध किया जायगा ने स्वयं अञ्झी तरह जानता है कि तू अन्यायों हैं। सम्राद्ने यह उत्तर सुन शैलकों 'मिलक नकवह द्वादार" के हवाले कर दिया और उसने उनके पैरोमें चार वेडियाँ और हाथोंमें हथकडियाँ डाल दी। चीदह दिन पर्यन्त शैलने कुछ भोजन तथा पान नहीं किया। प्रत्येक दिन उनको दीवानखाने में धर्माचार्यों तथा शैलोंके संमुख लाकर अपना कथन लौटानेको कहा जाता था, परन्तु शेल सदा अन्वीकार कर शहीदों (अर्थात् धर्मपर प्राण देनेवालों) में सम्मिलित होना चाहते थे।

चौद्द्वचे दिन सम्राट्ने मुखलिस उल मुल्क द्वारा शेखके पास भोजन भिजवाया परंतु उन्होंने यह कहकर कि मेरा भोजन श्रव संसारसे उठ गया भाजन करना श्रक्तीकार कर दिया श्रीर सबादके पास लोटा दिया। यह सुचना मिलनेपर

(१) दवादार—राजभागन संबंधा कुठ पदोंका विवरण, जिनका इस पुस्तकमें वर्णन है, हम यहां पाठकोंकी सुविधाके लिए दिए देते हैं।

इवादार अर्थात् दवात-दार—सम्राट्की दवातका संरक्षक होता था । सुहरदार—सम्राट्की सुहर रखता था ।

शरबदार —सम्राट्के पानके लिए जल, शर्वत इत्यादिका प्रवंशकर्ता होता था।

खरीतेदार-क्लमदान, कागृज रखता था।

चाशनगर---- इस्तरकृषानपर छ।नेसे प्रथम प्रत्येक भोजनको चलने तथा भपनी देख-रेखमें वहां छानेबाखा । सम्राट्ने शैलको पांच असतार (दाईरतल पश्चिमी) गोवर लिलानेकी आज्ञा दी। यह काम काफ़िरों (हिंदुओं) से कराया जाता है। इन्होंने सम्राट्की आज्ञाका पालन करानेके लिए शैलको उर्ध्व मुख लिटा सँडासियोंसे मुख खोल, पानीमें धुला हुआ गावर उनका बलपूर्वक पिलाया। दूसरे दिन शेलको काज़ी सद्देजहाँके पास लेगये। समस्त मौलिवयों, शैलों और परदेशियोंने वहाँ उनसे अपने शब्द लौटानेको कहा परन्तु इन्होंने ऐसा करना स्वीकार त किया; अतएव उनका सिर काट दिया गया। परमेश्वर उनपर अपनी हुपा रखे!

# २६-- प्रमेशाम्बज्ञाना अफ़ीफ़ उद्दीन काशानीका वध

दुर्भिक्तके दिनोंमें सम्रादकी श्राझ से राजधानीके याहर कृष खुद्वाकर; उनके द्वारा खेती करायी गयी। खेतीके लिए बीज तथा श्रन्य श्रावश्यक पदार्थ सर्कारकी श्रोगसे मिलते थे श्रीग लोगोंकी श्रिनिच्छा होते हुए भी उनसे बलपूर्वक खेती कराकर सारो पंदाबाग सर्कारी गादामोंमें भरी जाती थी।

श्रक्षीक उद्दोनने वृत्त्वना मिलनेपर एसी खेतीसे कोई लाभ न बताया। इनके इस कथनकी स्चना भी किसीने सम्राट्को दे दी। इसपर उसने इनको यह कहकर बंदी कर लिया कि शासन संबधी वार्तोमें तृक्यों श्रपनी सम्मति देता श्रीर श्रइ-चने डालता है।

<sup>(</sup>१) असतार—एक माव या जो ४ अशकासके बरावर होता था। अश्वकार साढ़े चार माशेका होता है; इस गणनानुसार एक असतार २० माशे २ रत्तीके बरावर हुआ और ५ असतार ८ तोले ५ माशेके बरावर; परन्तु इब्नवनूना यहां १ असतारको २५ पश्चिमीय स्तकके बरावर बताता है, और पश्चिमीय स्तक साधारण स्तकसे एक स्वह अधिक होता है।

कुछ दिन बीत जानेपर सम्राट्ने इनको छोड़ दिया श्रीर यह अपने घरको ओर चल दिये। राहम इनके दा धर्मशास्त्रक मित्र मिले। उन्होंने इनके छुटकारेपर ईश्वरको अनेक धन्यवाद दिये। इसपर इन्होंने उत्तरमें यह कहा कि वास्तवमें ईश्वरको अनेक धन्यवाद हैं कि उसने मुक्ते अन्यायियोंसे इस प्रकार ह्यदकारा दिया। इतना चार्तालाप हो जानेक पश्चात् श्रफीफ-उद्दोन अपने गृह आगये और वे दोनों अपने अपने धर चले गये। सम्राटने इन बातौकी सुचना पाते ही तीनौको श्रपने संमुख उपस्थित किये जानेकी श्राज्ञादी। तीनों व्यक्ति-र्योके संमुख उपस्थित होनेपर अफ़ीफ़उद्दीनके शरीरके दो भाग किये जाने और उन दोनंकी गर्दन मारनेका आदेश हुआ। इसपर उन दोनोंने सम्राट्से प्रश्न किया कि ऋकीफ-उद्दीनने ता आपको अन्यायी कहा था परन्तु हमने क्या किया है जो वध किये जःनेका श्रादेश किया जाता है। सम्राटने इसपर यह उत्तर दिया कि इसके कथनका विरोध न कर तुमने एक प्रका-रसं इसका समर्थन हो किया है। फलतः तीनी व्यक्तियोंका वध कर दिया गया। परमेश्वर उनपर क्रपा करें।

# २८--दो सिन्धु-निवासी मोलवियोंका वध

सिन्धु-प्रान्तवासी दो मौलवी सम्राट्के संवक थे। एक बार सम्राट्ने एक श्रमीरको किसी प्रान्तका हाकिम (गवर्नर) बनाकर मेजा और इन दोनों मौलवियोंको यह कहकर उसके साथ भेजा कि उस प्रान्तकी जनताको मैं तुम दोनोंके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। यह श्रमीर तुम्हारे कथनानुसार ही शासन करेगा। इसपर इन दोनोंने यह उसर दिया कि हम दोनों उसके समस्त कार्यके साझी रहेंगे और उसको सदा सत्य मार्ग बताते रहेंगे। मौलवियोंका यह उत्तर सुन सत्राट्ने कहा कि तुम्हारा हृद्य टीक नहीं मालूम पड़ता। दूपरोंकी धन-संपत्ति स्वयं हृडप कर उसका समस्त दोय तुम उस मूर्ख तुकंके सिरपर महना चाहते हो। मौलवियोंने कहा—श्रववन्द श्रालम (संनारके प्रभुं , ईश्वरको साली कर कहते हैं कि हमारे मनमें यह बात नहीं है। परन्तु सम्राट् श्रापनी ही वातपर उदा रहा, श्रार इन दोनों मोलवियोंको श्लुज़ाद्ह नहावन्दी (नहवन्दके रहनेवाले) के पास ले जानेका श्रादेश किया।

यह व्यक्ति लागोंको यंत्रणा देनेके लिए नियत किया गया था। जब दोनों मौलवी इसके सामने लाय गये तो इसने इनसे बहुत समका कर कहा कि सम्राट्तुम्हारा वध किया चाहता है। जाओं सम्राट्का कथन स्वीकार कर अपनी देहको इन यंत्रणाओं से बचाओं। परन्तु ये दोनों यही कहते रहे कि हमारे मनमें तो वही था जो हमने सम्राटमें निवेदन किया है। मौलवियोंका यह उत्तर सुन शैं बज़ादहने अपने नौकरों को इन्हें यन्त्रणाओं का कुछ कुछ सुख दिखलानेको आझा दी। आझा होते ही उर्ध्वमुख लिटा इनके बच्चःस्थलीपर तम लोहेकी शिला ग्लकर उठाली गयी जिससे इनकी त्वचा तक चिमटी हुई उत्तर चली आयी, और इनके घावांपर मूत्र मिश्चित राख डाल दी गयी। अब मौलवियोंने स्वीकार कर लिया कि जो सम्राट्य कह रहा था वही बात हमारे मनमें थी। हम अपराधी हैं और वध किये जानेके योग्य हैं।

मौलवियोंकी स्वीकारोक्ति उन्हींसे पत्रपर लिखवा कर काज़ीके पास तसदीक करनेके लिए भेज दी गर्या<sup>१</sup>। काज़ीने

<sup>(</sup>१) जनताका इस प्रकार वध करनेपर भी सम्राट् अधते प्रथम ११

भी अपनी मुहर लगा अपने हाथसे उसपर यह लिख दिया कि बिना किसीके बलप्रयोग अथवा दबावके इन दोनोंने यह पत्र लिखा है। (यदि यह लोग काज़ीके संमुख यह कह देते कि यह स्वीकार पत्र बलप्रयोग कर हमसे लिखाया गया है तो इनका और भी विविध प्रकारकी यन्त्रणाएँ दी जातीं, जिनसे मृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ थी।)

काज़ीकी तसदीक हो जाने पर इन दोनोंका वध कर दिया गया ( परमेश्वर इनपर रूपा करे )।

### २=-शैल हृदका वध

शेख़ज़।दह हुद, रुक्न-उद्दीन मुलतानीका पोता था। सम्राट् शेख़ रुक्न-उद्दीन कुरेशी तथा उनके भ्राता इमाद-उद्दीन-का बहुत ही मान-सत्कार करना था।

इमाद उड्डीनका रूप सम्राट्से यहुत कुछ मिलता था श्रीर इसी कारण किशल खाँके युद्धक समय शत्रुश्चांने सम्राट्के सदैव मीलवियोंका भादेश प्राप्त कर लंता था। बदाऊनीके कथनानुसार ४ मुफ्ता सम्राट्भवनमें इस कार्यके लिए सदैव रहा करते थे। सम्राट्की उनपर भी सदा यही ताकीद थी कि सर्वदा सत्य ही निर्णय करें, अन्यथा मनुष्योंके एण्डका पाप उन्हींपर रहेगा। बहुत बादानुवादके पश्चात् यदि अभियुक्त दोषा उहरता तो आधी रात बीत जानेपर भी तुरन्त उसका वभ कर दिया जाता था, परन्तु इसके विरुद्ध यदि सम्राट्के सिर कोई बात आती तो निणय अनिश्चित समयके लिए स्थगित कर दिया जाता था। इस बीचमें सम्राट् उत्तर सोचता था और तिथि नियत होनेपर पुनः स्वयं बादानुवाद करता था। मुफ्तियोंके उत्तर न दे सकने पर अभि-युक्षका तुरंत वध कर दिया जाता था और उनके उत्तर दे देनेपर वह निर्देष कहकर छोड़ दिया जाता था। धोलेमें हमाद-उद्दीनको पकड़ कर मार डाला। हमाद-उद्दीनके वधके उपरान्त सम्राट्ने उसके भाई शैख़ रुक्न-उद्दीनको, सौ गाँव जागीरमें दे, उनको आय मठके स्त्रेत्रमें व्यय करनेकी आहा दी। रुक्न-उद्दीनकी मृत्युके उपरान्त उनका पोता शैख़हृद उनकी वसीयतके अनुसार मठाधीश (मृतवक्षी) नियत हुआ।

परन्तु शैल ककन-उद्दीनके एक भरीजेने इस वसीयतका घोर विराध कर अपनेका इस पदका न्याच्य अधिकारी बनाया। विरोधके कारण, दोनों सम्राट्के पास दौलनाबाद गये। यह नगर मुलनानसे अस्सी पड़ायका दूरोपर है। शंख-को वसीयनके अनुसार सम्राटने हुदको ही सज्जादा-नशीन (नयन किया। शैव हुद वैसे भी परिपकावस्थाका था, उसके संमुख उसका भनीजा निनांत युवा था।

सम्राटकी श्राक्षानुसार शंल हृदकी खृब अभ्यर्थना की गयी। प्रत्येक पडावपर सम्राट्का श्रारसे उसको भोज दिया जाता था श्रीर राहके नगरोंके हाकिम (गर्थनर) श्रोर शैल श्रादि सम्राट्क श्रादेशानुसार उसके सत्कारार्थ श्रगवानीको श्राते थे। राजधाना पहुँचनेपर नगरके समस्त मौलवी, शंख तथा काज़ी उसकी अभ्यर्थनाके लिए नगरसे बाहर गये। मैं भी इस श्रवसर पर इन पुरुषोंके साथ था। शैंल पालकीपर सवार था श्रीर उसके घाड़े खाली चल रहे थे। मैंने शैलको सलाम ता किया परन्तु उसका इस प्रकार पालकीमें बढ कर चलना सुभको श्रच्जा न लगा। मैंने कुछ लोगोंसे कहा भी कि इस पुरुषको काजी, शैल श्रादि श्रन्य पुरुषोंके साथ घाड़ेपर चढ़ कर चलना चाहिये। यह वात किसीने आकर उससे भी कह दी श्रीर वह यह कह कर कि दर्श कारण मैं श्रव तक

पालकोपर सवार था, घोड़ेपर सवार हो गया। राजधानी पहुँचनेपर उसको सम्राट्की श्रोरसे एक भोज दिया गया जिसमें काज़ी, मौल नी तथा परदेशी श्रादि बहुतसे लोग सम्मिलित हुए। भोजकी समिति पर प्रत्येक पुरुषको उसके पदानुसार कुछ उपहार भी दिया गया, उदाहरणार्थ काजी उल कुजान हो पाँचनो श्रीर मुक्तको ढाईसौ दीनार मिले। (इस देशकी प्रधाक श्रनुसार सम्राट द्वारा दिये गये प्रत्येक भोजके उपरान्त इस प्रकार उपहार दिया जाता है।)

इस प्रकार सम्मानित हो शेष मुलतान लौट गया। सम्नाट्रेन इस श्रवसरपर शैष्ट्र नूर-उद्दीन शीराजीको भी उसके साथ
वहाँ जाकर उसके दादाक पद्पर प्रतिष्ठित करनेको भेजा।
सम्मानका श्रन्त यहीं नहीं हुआ, मुलतान पहुँचने पर भी
उसका सम्राट्की श्रारसे एक भोज दिया गया। शेष्ट्र कितने ही
वर्षों तक सज्जादा-नशीन रहा। एक बार सिन्ध् प्रान्तक गर्वर्नर
इमादउल्मुहकने सन्नाट्कों कहीं यह लिख दिया कि सज्जादा-नशीन और उसके कुटुम्बी सम्पत्ति बटार बटार कर
श्रातुन्तित रीतिसे व्यय कर रहे हैं और मठमें किसीको रोटी
तक नहीं देते। यह समाचार पाते ही सम्राट्ने इसकी कुल
सम्पत्ति ज्ञन्त करनेकी श्राक्षा दे दी।

इमाद-उल-मुल्कने सम्राट्का श्रादेश होते ही सबको बुला कर किसीका तो वध किया, श्रीर किसीको माराणीटा और इस प्रकारसे कुछ दिनीतक उससे बीस सहस्र दीनार प्रतिदिनके हिसाबसे वस्त्र किये, यहाँतक कि उसके पास कुछ भी न रहा।

इसके घरसे भी अपरिभित द्रव्य सम्पत्ति निकली । एक

जोड़ा जूने ही सात सहस्र दीनारके बताये जाते थे। इनपर हीरक, लाल श्रादि रक्ष जडे हुए थे। कोई इन जूनोंकी इसकी पुत्रीके बनाता था श्रीर काई इसकी दासीके।

अधिक कष्ट दिये जानेपर क्लिने तुर्किस्तान भाग जानेका विचार किया, परन्तु एक आदमीने इसको एकड़ लिया। इमाद-उलमुल्कने यह स्चना भो सम्राट्को भेज दी। उसने शैख़ तथा इस आदमीका बाँध कर भेजनेका आदेश किया। राजधानी पहुँचनेपर द्वितोय व्यक्ति तो छोड़ दिया गया परन्तु शैख़से यह प्रश्न करनेपर कि तू कहाँ भागना चाहता था, उसने उत्तर दिया भा कही भागना नहीं चाहता था'। सम्राट्ने कहा कि तेरा आभायाय तुर्किस्तानकी और भागनेका था। यहाँ जाकर तू कहता कि में बहा उद्दीन ज़करिया मुलतानोका पुत्र हूँ। सम्राट्ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किये हैं; और तुर्कोंको वहाँसे अपनी सहायतामें लाता। इसके उपरांत सम्राटकं इसको गर्दन मारनकी आहा देनेपर इसका सिर काट लिया गया। परमेश्वर इसपर इपा करे!

# २६-- ताजउल आरफ़ीनका वध

संसार-त्यागी, ईश्वर-भक शैल शम्स-उद्दीन इन्त ताज उल श्रारफ़ोन कापल नामक नगरमें रहते थे।

'कोयल' पधारनेपर सम्राट्ने उनका बुला भेजा परन्त वह न स्राये इसपर सम्राट्स्वयं उनके पास गया। जब घरके निकट पँहुचा तो शैल कहीं चल दिये। फल यह हुस्रा कि बादशाहको भेट उनसे न हुई।

तत्पश्चात् एक बार संयोगवश एक अमीरके राजविद्रोह करनेपर लोगोंने उसकी मिककी शपथ की। इस असंगर्मे किसीने सम्राट्से जाकर कह दिया कि एक बार उक्त शैल महोदयको सभामें, किसीके द्वारा उक्त अभीरकी प्रशंसा सुनकर शैल महाशयने भी उसका समर्थन कर यह कहा था कि वह तो सम्राट्-परके योग्य है। यह सुनते ही सम्राट्ने एक अमीरका शैल महाशयका पकड़ कर लानेकी आजा दे दी।

बस फिर क्या था? श्रमोरने न के बल शंख श्रौर इनके पुत्रोंको बल्क उस सभामें उपस्थित होनेके कारण कायलके काज़ी श्रौर मुहतसिब (लोगोंकी देखभाल करनेवाला श्रफ़सर) को भी जा पकडा। सम्रादने इन तोनोंको वन्दी गृहमें डालने तथा काज़ी श्रौर मुहतसिबकी श्राँखोंमें सलाई फेरनेकी श्राह्मा दी।

शैल माहब नो बन्दीगृहमें जा बसे पर काजी और मुहतिस्वको प्रत्येक दिन भित्ता माँगनेक लिए बहाँमें बातर लाते थे। अब सम्राट्को यह स्त्वना मिली कि शक्षके पुत्र हिन्दुआँसे मेल रखते हैं और विद्वाही हिन्दुआंके पास आते जाते हैं। बन्दीगृहमें शैंखका देहान्त होजाने पर जब उनके पुत्र वहाँसे बाहर लाये गये तो सम्राट्ने उनसे पुन ऐसा न करनेको कहा परन्तु उन्होंने यही उत्तर दिया कि हमने कुछ नहीं किया है। यह उत्तर छन सम्राट्को बहुत कोश्र आया और उनके बधकी आजा दे दी। इसके उपरान्त काज़ीको बुलाकर जब इनके साथियोंका नाम पूछा गया तो उसने बहुतसे हिन्दुओंके नाम लिखबा दिये। जब यह नामावली सम्राट्को दिखायो गयी तो उसने कहा कि यह मेरी प्रजाको उजाड़ना चाहता है, इसकी भी गर्दन मारनी चाहिये। इसपर काज़ीका भी धर्ष कर दिया गया।

# ३०--शैख हैदरीका वध

शैल अली हैदरी भारतदेशके वन्दरगाह खंभातमें रहा करते थे। इनका माहात्म्य दूर हुर तक प्रसिद्ध था। व्यापारीगण समुद्रमें ही इनके नामकी भेंट मान लिया करते थे और इसके पश्चात जब वे इनकी वन्दनाको उपस्थित होते तो ध्यानके बलसे यह सब बातें उनपर प्रकट कर देते थे। कभी कभी बहुत अधिक भेटकी मानना मानकर जब कोई व्यापारी मनमें पछ्ताता हुआ इनके संमुख उपस्थित होता तो शैल महोदय बहुपा उसको बता देते थे कि तृने पहिले इतना देनेका विचार किया था और अब इनना देता है। बहुत बार ऐसे प्रसंग आ पड़नेक कारण शैल हैटरीकी बड़ी प्रसिद्धि हागयी थी।

काज़ी जलालउद्दीन अफ़गानीके लम्भात देशमें विद्राह करनेपर, जब सम्राटका यह मृचना मिली कि शंव महादयने काज़ीके लिए प्रार्थना को है, अपन सिरको कुलाह (टोपा) उसका प्रदान की है और उसके हाथपर भक्तिकी शपथ की है तो वह स्वय चिद्रोहका शांत करने आया और काजीका परास्त किया।

इसके उपरान्त सम्राट्ने शरफ् उल् मुल्क अमीर बल्तको खम्भातका हाकिम (गवर्नर) नियत कर उसको समस्त विद्राहियोंके हुँदनेकी आक्षा दी। हाकिमके साथ कुछ धर्म शास्त्रके क्षाता भी छोड़े गये जिनके व्यवस्था-पत्रोंके अनुसार ही हाकिमको कार्य करना पड़ता था।

शेख हैंदरी भी हाकिमके संमुख लाये गये और यह वात सिद्ध हो जानेपर कि उन्होंने अपनी पगड़ी काजीको दो थी और उसके लिए ईश्वरसे प्रार्थना भी की थी, धर्मशास्त्रकाता स्रोने उनके वधका व्यवस्थापत्र दे दिया। परन्तु जब वधिकने इनपर खड़का प्रहार किया तो खड़के कुंठित हो जानेके कारण लोगोंका बडा साध्यं हुसा। जनसाधारणका विश्वास था कि स्थव शेख महोदयको समा प्रदान कर दी जायगी परन्तु वहीं शरफ् उल-मुल्कने द्वितीय वधिकको बुलाकर उनका सिर पृथक् करा दिया।

# ३१-तृगान और उसके भ्रातात्र्योंका वध

त्गान ब्रोर उसके भ्राता फरगानक रईस थे। अपने देशमे चलकर ये सम्राट्के पास आगये थे उसने इनका बहुत श्रादर सत्कार किया। रक्ते रहते बहुत काल व्यतीत हां जाने पर इन लांगांन अपने देश लौटनेका विचार किया ब्रोर यहाँसे भाग जानेका ही थे कि किसीने सम्राट्को इसकी स्चना दे दी। सम्राटने यह सुनत ही तत्देशीय प्रधानुसार इनके दो दुकड़े कर समस्त सम्पत्ति म्चना देनेवालेको देदेनेकी श्राक्षा दे दी।

#### ३२---इब्ने मलिक उलतुज्जारका वध

मिलक उलतुज्जानका एक युवा पुत्र था। इसकी मसें भी अभी न भीगीं थी। ऐन-उल मुल्कके विद्रांह करनेपर (जिसका वर्णन अन्यत्र किया जायगा) मिलक उलतु जारका पुत्र भी, उसके वंशमें हानेके कारण, विद्राही दलमें सम्मिलित हो गया। विद्राह-दमनके उपरान्त जब ऐन-उल-मुल्क अपने मित्रों सहित बधा हुआ सम्मादके संमुख उपस्थित किया गया तो उसके साथ मिलक उल तुज्जारका पुत्र और उसका बहनोई कुतुब उलमुल्कका पुत्र भी था। सम्माद्ने इनके हाथ लकड़ीपर खाँध दानोंका लटकानेकी आहा दे अमीर-पुत्रों द्वारा इन्हें

बार्णोसे विद्ध किये जानेका आदेश दिया, और इस प्रकार इनके प्रार्णोका हरण किया गया।

इनकी मृत्युके उपरान्त ख़्वाजा श्रमीर श्रलो महाशय तव-रेज़ीने काज़ी कमाल-उद्दीनसे कहा कि यह युवा वध योग्य न था। सम्राट्कों भी इस कथनकी स्वना मिली। किर क्या था? उसने तुरंत ही ख़्वाजा महाशयको खुलाकर उनसे कहा कि तुमने उसके वधसे प्रथम यह बात क्यों न कही? उनको दो सौ दुरें (कोड़े) लगानेकी आक्षा दे बंदीगृ में भेज दिया। उनकी समस्त सम्पत्ति भी वधिकोंके श्रमीर (प्रधान वधिक) को दे दी गयी।

श्रगले दिन मैंने इसको अमीरश्रली तबरेजीके यस्त्र पहिने, उन्हींकी कुलाह लगाय श्रोर उन्हींके घाड़ेपर जाने देखा। इसको दुरने देखनेपर मुक्ते श्रमीरश्रनीका ही भ्रम होगया था।

कई मासतक बंदीगृहमें रहनेके पश्चात् तवरंजी महाशयको सम्राट्ने मुक्तर पुनः पूर्व पदपर प्रिष्ठित कर दिया। परन्तु फिर एक बार काधित हो जानेके कारण इन हो खुरासानको स्रोर निकाल दिया। जब हिरातमें जा इन्होंने सम्राट्की सेवामें प्रार्थनापत्र भेज कृपा-भित्ता चाही तो उसने पत्रके पृथ्पर यह लिख दिया कि 'स्रगर वाज स्नामदी वाज स्राई' (स्रगर पश्चात्ताप कर लिया है तो लीट आ)। फत्ततः स्रमीर स्रली पुनः लीट स्राये।

इसी प्रकार दिल्लीके ख़तीय उल ख़तबाको सम्राट्ने एक बार रत्नादिके कांपकी रक्ता करनेका आदेश दिया था। संयोगवश चोर्गने आकर रात्रियें कुछ रत्नादि निकाल लिये। इसपर सम्राटने ख़तोबको पीटनेकी आहा दी। पिटते पिटते ही उसका प्राण्यान्त हांगया।

## ३३ - सम्राट्का दिल्ली नगरको उजाड़ करना

समस्त दिली-निवासियोंको निर्वासित' करनेके कारण सम्राट्की घोर निंदा की जाती है। उसका हेनु यह था कि यहाँकी जनता पत्र लिख, लिफाफेमें बंदकर रात्रिके समय दीवानखानेमें डाल जाती थी।

यह पत्र सम्राट्के नाम होते थे श्रीर इनके लिफ़ाफोंपर भी सम्राट्के सिरकी सीगंद देकर यह लिख दिया जाता था कि उसके अतिरिक्त कोई पुरुष इनको न खोले। इस कारण

(१) बदाउनीके अनुसार हिजरी सन् ७२७ में सम्राटने देविगिरि नामक केन्द्रस्थ नगरमें अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम पश्चित्रंन कर दौलताबाद रखा। राजधानी होनेगर सम्राट्, उसकी मातः, कुटुम्बी, अमीर-उमरा, धनी-निर्धन, राजकांप, सैन्य इत्यादि सभा दिल्लीसे चलकर वहाँ पहेंच गये। स्थान-परिवर्त्तनके कारण प्रत्येकको तुगुने पारिनोपिक और वेनन दिये गये। परन्तु लम्बा यात्रा होनेके कारण बहुत छोगोंको अत्यन्त कष्ट हुआ। यहाँ तक कि बहुतसे दुर्बल ध्यक्तियों हा तो राहमें ही प्राणान्त होगया । परन्तु ७२९ हि॰ में सम्राट्ने यह आजा दे दी थी कि दिल्ली सथा उसके आसपासके रहनेवालोंके गृह मोल लं लिये जायँ और वे सब दौलताबाद चले जायँ। गृह मृज्यके अतिरिक्त जानेवालोंको राज्यकी आरसे इनाम भी मिलते थे। दान-इण्ड-की इस राति द्वारा दीलताबाद ऐसा बसा 6 दिलीमें कुत्ते और बिलं तक जीते न बचे । इसके पश्चान् ७४३ हिजरीमें सम्राटने यह आजा निकाल दी कि दौजताबादमें रहना खोगोंकी अपनी अपनी इच्छापर निर्मर है, जिसकी इच्छा हो वहाँ रहे, जिसकी इच्छा न हो वह दिली छीट जाय । इस प्रकारसे भी जब दिलीकी बस्ती पूरी नहीं हुई तो पास पड़ोसकी जनताको दिल्लीमें बसनेका आदेश दिया गया।

सम्राट् ही स्वयं इनको खोलकर पढ़ता था। परन्तु इन पत्रों में सम्राट्कां केवल गालियाँ लिखी होती थीं। इसपर उसने दिल्ली उजाड़नेका विचार कर नगर-निवासियों के गृह मोल ले उनका पूरा पूरा मूल्य दे दिया और समस्त जनताको दौलता-वाद जानेकी श्राक्षा दी। जब लागोंने वहाँ जाना श्रस्वीकार किया तो उसने मुनादी करा दी कि तीन दिनके पश्चात् नगरमें कोई व्यक्ति न रहे।

वहुतसे लोग तो चले गये पर कुछ अपने घरोंमें ही छिप कर बेंट रहे। अब सम्राटने अपने दासोंको नगरमें जाकर यह देखनेकी आजा दी कि कहीं कोई व्यक्ति रोप तो नहीं रह गया है। दासोंको केवल दा व्यक्ति एक कुँचेमें मिलें। एक अंधा था और दुसरा लूला। जब ये दोनों पुरुप सम्राटके संमुख उपस्थित किये गये तो लूलेको तो मंजनीकमें उड़ा देनेकी आजा हुई और अन्येको दिल्लीमें दीलताबाद तक (जो ४० दिनकी राह है) घसीटकर ले जानेका आदेश हुआ। सम्राट्की आजाका अचरशः पालन किया गया और उसका केवल एक पर दीलताबाद पहुँचा। नगर-निवासी यह दशा देख अपनी अपनी सम्पत्ति हुंड़ निकल भागे और नगर सुनसान होगया।

एक विश्वसनीय व्यक्ति मुभसे कहता था कि सम्राटने जब एक रात महत्तकी छुतपरसे नगरकी और देखा ता न कहीं ऋगि थी, न भुआँ था, और न प्रदीय। ऐसा भयकर दृश्य देख सम्राटने कहा कि अब मेगा हृदय शीतल हुआ।

तनपश्चात् उसने दिल्ली निवासियोंको पुनः लौटनेका आर् देश दिया। फल यह हुआ कि अन्य नगरोंके ऊजड़ होनेपर भी दिल्ली अच्छी तरह न बसा। हमारे नगर-प्रवेशके समय तक नगर में वास्तवमें बस्ती न थी। कहीं कहीं कोई गृह वसा हुआ था। श्रव हम इस सम्राट्के शासनकी प्रधान घटनाश्रोंका वर्णन करेंगे।

# **छ**ठाँ ऋध्याय

#### प्रसिद्ध घटनाएँ

## १---ग्यास-उद्दीन वहादुर-भौरा

पत् ताकी मृत्युके पश्चात् सम्राह्के सिहासनाकृद होने
पर लागोने उसकी राजभिक्ति श्रपथ ली। इस
अवसरपर ग्यास-उद्दीन भींग भी सम्राह्के सामने उपस्थित
किया गया। इसका सम्राह्के पिता ग्यास-उद्दीन तुगलकृते
बंदीगृहमें डाल दिया था। परन्तु सम्राह्ने कृपाकर, इसको
बन्दीगृहसे निकाल, हाथी, घाड़े, धन और सपित्त दे, अपने
भतोजे बन्नाहीम खाँके साथ विदा करनेकी आज्ञा दे दी: और
इससे यह वचन ले लिया कि दानों व्यक्ति मिलकर राज्य-शासन करेंगे, सिक्कोंपर दोनोंका ही नाम भविष्यमें लिखा
जायगा और खनवा भा दोनोंके ही नामका पढ़ा जायगा।
इसके अतिरिक्त ग्यास-उद्दीनको अपने पुत्र मुहम्मदको जो
उस समय परवातके नामसे अधिक प्रसिद्ध था। सम्राह्मे
पास प्रतिभूके क्यमें भेजनेका आदेश भी कर दिया गया था।

स्वदेश लौटने पर गयास-उद्दीनने सब शर्तीका पालन किया. केवल अपने पुत्रका सम्राटके पास न भेजा श्रीर यह लिख दिया कि वह मेरे वशमें नहीं है, उद्धत हो गया है।

१ -- गयास-उद्दीन-( पुत्र-नासिर-उद्दीन महसूद-पुत्र ग्रथास-उद्दीन बळवन ) सल्लाट् बळवनका पीत्र था ।

सम्राट्ने यह देख कर, इश्राहीम खाँके पास सेना भेज दिलजली तानारीको उसपर श्रमीर (हाकिम) नियत कर दिया। इनलागोंने ग्यास-उद्दीनका सामना कर उसका वध कर डाला। उसकी ख़ाल विश्ववाकर उसमें भूसा भरवाया गया श्रीर तत्मश्रान् वह समस्त देशमें घुमायी गयी।

## २-वहाउद्दीन गश्तास्पका विद्रोह

समाद् तुगलक ( अर्थात् सम्राट्के पिता ) के एक भानजा था जिसका नाम था वहाउद्दीन गश्तास्य । यह किसी प्रान्तका गवर्नर था । सम्राट् (अर्थात् मामा) की मृत्युके उपरान्त इसने पुत्र ( अर्थात् आधुनिक सम्राट् ) का राजभक्तिकी शपथ लेना अस्त्रीकार किया । वेसे यह बड़ा साहसी था ।

जब सम्राटने इसकी श्रार मिलक मजीर श्रीर ख़्वाजा जहाँकी श्रध्यक्तनामें सेना नेजी ता यह घोर युद्धके पश्चान् किम्पला (काम्पल) देशके रायके यहाँ भाग गया। (हिन्दी भाषामें 'राय' शब्द उसी प्रकारसे राजाके लिए ब्यवहृत होता है जिस प्रकारसे श्रुंशेजी भाषामें 'रॉय')। 'बंपिला' श्रत्यस्त दुर्गम पर्वतीके मध्यमें बसे हुए एक देशका नाम है। यहाँका राजा भी हिन्दुश्रोंमे बड़ा समका जाता है।

वहाउद्दीनक वहाँ पहुँचते ही सम्राट्को सेना भी धीबु

(१) किंगला—वं।जापुरके पास, मदगसके विकाश नामक ज़िलमें था। कुछ इतिहाकार इस स्थानको कक्कोजके पासकी 'किंग्पला' नगर्ग बताते हैं। परन्तु हनका सम्मति ठीक प्रतीत नहीं होती। इस दूसरे केंपिका नगरमें महाराज दुपद्वी राजवानी थी। अब यह केंबक एक गाँव मात्र है और यू० पी० में छाटी लाइनपर कायमगजसे पाइका स्टेशन है। यहां एक प्राचीन कुंड बना हुआ है जा 'दौपदी जुंड' कहकाता है। पिछे वहीं जा उटी श्रौर नगरको जा घेरा। रायकी सब सामग्री समाप्त हो जानेपर उथने वहा-उद्दीनको बुलाकर कहा कि यहाँकी कथा नो तुम सब जानने ही हो मैं तो श्रब श्रपने कुटुम्ब सहित जलही मक्रगाः तुम चाहो तो श्रमुक गाजाके पाम जा सकते हो। यह कहकर उसने 'गश्नास्प' को वहीं भेज दिया।

उसके जानेके पश्चान् रायने प्रचंड श्रानि तैयार करायी श्रीर श्रपने समस्त पदार्थ उसमें होम, रानियोंको बुला यह कहा कि में श्रव श्रानमें जला चाहता हूँ. तुममेंसे जिसे मेरी भिक्त हो वह मेरा श्रमुसरण करें। फल यह हुआ कि एक एक खा स्नान कर जन्दन लगा, पृथ्यीका चुम्बन कर, राजाके देखते देखते श्रानि में कुदकर जल गयी। यही नहीं प्रत्युत नगरके श्रमीर. यज़ोर तथा बहुतसे जन साधारण भी इसी श्रानिमें जल मरें। इसके पश्चान् राजा भी स्लान कर चंदन लेपकर, कवचके श्रानिरिक श्रन्य श्राश्व श्रास्त्रसे सुमाजित हा श्रपने पुरुषों सहित सम्राद्धी सेनापर जा कुदा और सबने लडकर जान दे दी। इसके उपरान्त सम्राटकी सेनाने नगरमें प्रवेशकर निवासियोंको पकडवाना प्रारम किया। इनमे राजाक ग्यारह पुत्र भी थे। सम्राटके संमुख उपस्थित किये जानेपर सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उद्यवंशीय होने तथा पिताको चीरताके कारण स्थादने उनको 'इमन्त्र' का मन्सव दिया।

तीन पत्रोंकां मैंने भी देखा था। एकका नाम नासिर था, दूसरेका बढ़ितयार श्रीर तीसरेका मुहरवार। इसके यस सम्राट्की मुहर रहती थी जा भाजन तथा पानकी प्रत्येक वस्तुपर लगायी जातो थी। इसका उपनाम श्रव् मुसलिम था श्रोर इससे मेरा घनिष्ठ मित्रता हा गयी थी।

हाँ तो फिर 'कम्पिला' के राजाकी मृत्युके उपरान्त सम्राट्की सेना उस राजाके 'यहाँ पहुँची, जहाँ वहा-उद्दीनने जाकर श्राश्रय लिया था; परन्तु उस राजाने वहा-उद्दीनसे यह कहकर कि मैं कम्पिलाके राजाकी भाँति ताहस नहीं कर सकता, उसको सम्राट्की सेनाके हवाले कर दिया। इनके

(१) यह राजा हयशास्त्र वंशीय बल्लाकरेव तानौरका अधिपति था जो सैमुरके निकट है।

बदाऊनी लिखता है कि जब सम्राट् दौलताबादमें था उस समय बहा-उद्दांनने दिल्लीमें विद्रोह किया। परन्तु फरिश्ता इटनबन्ताका समर्थन करता है। वह लिखता है कि बहा उद्दांन सम्राट्का माई (क्षणका बेटा) सागरका द्वाकिम था। उसके विद्रोह करने पर दिलासे सेना भेजा गयी। दो युद्धोंमे सम्राट्की सेनाकी हरर होने पर, सम्राट् स्वयं दौलताबादकी ओर बदा परन्तु सम्राट्के भानेसे पथम ही सम्राट्के सेनानायक ल्याजा जहाँ ने इसको करिपलाके राजा सहित पराजित कर बलालदेवके देशकी आर भगा दिया। इत्यादि इत्यादि।

फाराजशाहके शासन-कालका प्रांसद्ध इतिहासकार "वरनी" भी फरिश्तेका ही समर्थन करता है।

किंगलाके राजाके यहाँ साधारण पुरुषां, वजीरां तथा अमीरोंके अग्निमं खियांकी भाँति जलनेका बात कुछ समझमें नहीं आती। बहुत संभव हैं कि इन पुरुषोंका खियां भी राजयोका भाँति जलमां। हो और इवनबत्नाने या लेखकोंने प्रमादवश खिबोंके स्थानमें पुरुष लिखां दिया हो। ऐसे वार क्षात्रयका सन्तानोंके इस प्रकार पकड़े जाने तथा धर्म-राश्वचन करने पर भी कुछ आश्रयं प्रतात होता है। यदि यह शिक्ष भा थे तो भी ये बहा-उद्दोनका भाँति, अन्यत्र भेजे जा सकते थे। जा हो, इस वर्णनसे मुसकमान शासकोंका नीतिपर एक विचित्र प्रकाश पहता है।

उपरांत हथकड़ी तथा बेड़ी डालकर यह सम्राट्की सेवामें भेज दिया गया।

उपस्थित हानेपर सम्राट्ने इसको रनवासमें ले जानेकी श्राक्षा दी और कुटुम्मकी स्त्रियाने बुरा मला कह उसके मुखपर थूका। सम्राट्की श्राक्षामें जीते जो इसकी खाल खिचवा दी गयी और मांस चावलाक साथ पकवा कर कुछ ना उसीके घर भेज दिया गया और शंप एक थालीमें रखकर एक हथिनीक संमुख खानेको घर दिया गया, पर उसने न खाया।

खाल, भुम भरवानेके वाद, वहादुर भौरेकी खालके साथ समस्त देशमें घुमायी गयी।

## ३-- किशलू ाँका विद्रोह

जब ये दोनों खालं सिन्धु प्रान्तमें पहुँची तो बहाँके हाकिम (गवर्नर) सम्राट तुगलकके मित्र किशन्त्रें खाँने जिनकी बर्ने मान सम्राट बहुत मान-प्रतिष्ठा करता था और चचा कह कर पुकारता था, इनका पृथ्वीय गाड़नेकी आज्ञा दी।

सम्राद्ने जब यह सुना ता उसको बहुत बुरा लगा, श्रीर उसने किशन ज़ाँके वधका निश्चय कर उनका बुला भेज'। परन्तु सम्राद्का विचार ताड़ जानेके कारण यह न श्राये श्रीर विद्रोह कर दिया।

विद्रोह करने पर किशनू हाँने खुन्नम खुन्ना तुर्क, अफ़गान तथा खुरासान-निवासियोंसे सहायता आप कर सम्राट्की सेनासे भी बड़ी सेना एकत्र कर ली। इसपर समाटने भी सामना करनेकी तयारी की और स्वयं रणस्थलमें जा उटा। मुलतानसे दा पड़ावकी दूरीपर अबोहरके जंगलमें दोनों सेनाओंका सामना हुआ। सम्राद्ने उस दिन वुद्धिमत्तासे छुत्रके नीचे शैल रक्त उदीनके भाई शेल इमाद-उदीनका, जिनका रूप सम्राटसं मिलता था, खड़ा कर दिया। संग्राम छिड़न ही सलाट स्वयं चार सहस्र सनिक लेकर एक आर चल दिया आर इचर किशल ल की सनान छुत्रके निकट जा शल इमाद उदीनका वध कर डाला। अब क्या था, समस्त सनाम यही प्रसिद्ध हा गया कि सलादकी मृत्यु हा गया। किशल ख़ाँकी सेना युद्ध करना छोड़ लुट मारमें लग गयी और वह अकेल रह गये। यह अवसर देख सम्राट् अपने स्तायणों सहित किशल ख़ाँ-पर आ हुए। आर उनका स्तर बाट लिया।

यह समाचार पाते ही किशन खाँकी सेना भाग खड़ी हुई और सम्राट् मुल्तानमें आ गया। इस नगरक काज़ा करीम-उद्देनकी भा श्रव खाल विच्छायी गयी और किशन खाँका कटा हुश्रा सिर नगर द्वारपर लटका दिया गया। इस नगरमें मेरे श्रानेके समय तक भी यह सिर इसी गाँति द्वारपर लटक रहा था।

सम्राट्ने इमाद उद्दीनके भ्राता शैल कक्त-उद्दीन तथा उनके पुत्र शेल सदर उद्दीनको सो गाँव उनके निर्माह और शैल बहा-उद्दीन जकरिया मुननानीके मठका धर्मार्थ भोजनालय चलानेके लिए दे दिये। यह बात स्वर्थ शंख रक्त उद्दीन मुक्तमें कहते थे।

इसके पश्चात् सम्राटने ऋषने मंत्री ख़्वाजाजहाँका कमाल-पुरंकी श्रोर जानेका श्रादेश दिया। यह नगर समुद्र-तटपर है। यहाँके निवासा भो समाटसे विद्रोह कर वंठे थे।

(१) कमाचपुर —काठियावाड्में भावनगर गाँडल रेलवेके लिमरी स्टेशनसे १७ मील प्यंकी ओर स्थित है। बहुत सम्भव है कि यही वह नगर हो जिसका वर्णन इन्नवनुताने किया है। एक धर्मशास्त्रका ज्ञाता मुक्तसे कहता था कि उस समय घह इसी नगरमें था। जब सम्राट्का बज़ीर वहाँ गया तो वाज़ी तथा ख़तीब बज़ीरके संमुख लाये गये और उनकी ख़ाल खींबनेका आदेश हुआ।

जब इन दोनोंने वजीरसे किसी श्रन्य प्रकारसे वध किये जानेकी प्रार्थना की नो बज़ीरने इनसे श्रपने वध किये जानेका कारण पुछा। इन्होंने उत्तर दिया कि सम्राट्की श्राज्ञा भंग करनेके कारण हमारी यह दशा हो रही है। इस उत्तरको सुन बज़ीरने कहा कि फिर मैं सम्राट्की श्राज्ञाका किस प्रकार उल्लंघन कर सकता हूँ। सम्राट्का श्रादेश है कि तुम्हारा इसी प्रकार वध किया जाय।

इतना कह वज़ीरने खाल खींचनेवालोको इनके मुलके तीचे ज़मीनमें दो गडहे खोदनेकी आज्ञादी जिससे साँत लेनेमें भी कुछ मुविधा हो। कारण यह है कि खाल खींचते समय अपराधियोंको मुखके वल लिटा देते हैं। इसके पश्चात् सिन्धु प्रांतमें शान्ति हो गयी और सम्राट्भी राजधानीको लीट गया।

# ४--हिमालय पर्वतमें सम्राट्की सेना

कोह कराजील ( श्रर्थात हिमालय ) एक महान् पर्वत है। इसकी लम्बाई इतनी श्रिधिक है कि एक छोग्से दुसरे छोर तक पहुँचनेमें तीन मास लग जाते हैं। दिज्ञीसे यह पर्वत दस पहावकी दूरीपर है।

यहाँका राजा भी बहुत बड़ा समक्षा जाता है। सम्राट्ने इस राजासे युद्ध करनेके लिए एक लाख सेना मलिक नकबह-की श्रधीनतामें भेजा।

सेनानायकने 'जदिया'' नामक नगरको श्रधिकृत कर देश-को भस्मीभृत कर दिया और बहुतसे काफिरों (हिंदुओं) को भी बन्धी बना डाला। यह देख हिन्दू पहाडोंपर चढ़ गये। पहाड़में केवल एक घाटी थी जिसके नीचे तो नदी बहती थी श्रीर ऊपरकी श्रीर पहाड थे। घाटीमें एक बार एक मनुष्यमे अधिक नहीं जा सकता था परन्तु सम्राट्की सेनातं इतनो सँकरी राह हानेपर भी ऊपर जा 'बरनगल' नामक पार्वत्य नगरपर अधिकार जमा लिया। जब सम्राटके पास इस विषयकं शभ समाचार भेजे गये तो उसने काजी श्रीर खतीब भेजकर संनाको यही ठहरनेकी श्राज्ञा दी। श्रव बर्सान सिरपर श्र:गयी। मरी फैल जानेके कारण सेना जील होने लगी, घोड़े मरने लगे और धनुप सीलके कारण व्यर्थ होगये । श्रमीरोंने फिर सम्राट्का लिखकर लौटनेकी श्राक्षा माँगी और निवेदन किया कि वर्षा आहत तक तो हम पर्वतिकी उपत्यकामें ही ठहरे रहेंगे परन्तु वर्षा समान होते ही हम पूनः ऊपर चले जायँगे। सम्राटने इस बार लीटनेकी श्राक्षा दे दी।

सम्राटका श्रादेश पात हो श्रमीर नकबहने पहाइसे नांचे उतारनेके लिए लागोंका समस्त कांप श्रीर रश्नादिक तक बाँट दिये। समाचार पाते ही हिन्दुश्रोंने पर्यतकी गुफाश्रों तथा श्रन्य संकीणं स्थानीमें जाकर मार्ग रोक दिये श्रीर महान बुलांको काट काट कर पर्वतीसे लुढ़काना प्रारम्भ कर दिया। फल यह इश्रा कि बहुतसे श्रादमी इन बुलांकी हो भ्रपेटमें श्रा गहरे खड़ोंमें जा पड़े श्रीर जानसे हाथ घो बेठै। इसी प्रकार बहुतसे सैनिकोंको (इन पर्वत-निवासियोंने)

<sup>(</sup>१) जदया या जड्वा नामक एक परगना आईने-अकवराके अनु-सार कमार्यू प्रान्तमें है।

वन्दी कर लिया। निष्कर्ष यह कि समस्त धन-संपत्ति, श्रस्त-श्रस्त और घोड़े तक लुट गये। सेनामें केवल तीन व्यक्ति जीते बचे। एक तो स्वयं श्रमीर नकवह था और दृस्पा बद्ग-उद्दीन दीलतशाहः तीसरेका नाम मुक्ते स्वरण नहीं रहा। सम्राट्की सेनाको इस चढ़ाईक कारण बड़ा धका पहुँचा श्रीर वह श्रत्यन्त निर्वल भी होगया।

पहाड़ियोंकी कुछ जमीन देशमें भी थो श्रोर वे सम्राट्की श्रमुमित प्राप्त किये विना इसे नहीं जीत सकते थे, श्रतएव उन्होंने कुछ राजम्य देकर सम्राटसे संधि कर ली।

## ५---शरीफ़ जलाल-उदीनका विद्रोह

सम्राट्ने सय्यद् जनाल-उद्दीन श्रहसनगाहको मश्रवर' देशका (जो दिल्लीसे छ महीनेकी राह है) हाकिम (गवर्नर) नियत कर भेज दिया। परन्तु यह गवर्नर सम्राट्से विरोध कर स्वयं सम्राट् बन बेटा श्रार श्रपने नामका सिका प्रचलित कर इसने दोनारोपर एक श्रोर तो 'श्रलवासिक यताई-दुर्रहमान एहसन शाहुस्सुलतान' यह वाक्य श्रंकित करा

- (१) मभवर—भरबा भाषामें घाटको कहते हैं। अरब निवासा पश्चिमीय घाटको सैलेवार (मालाबार) और प्वीयको 'मभवर' कहते थे। भारतके कुछ इतिहासकारोंने मालाबारको ही भ्रमपे 'मभवर' लिख दिया है। परन्तु वास्तवमें यह कर्नाटक देशका मुसलमानी नाम था। मार्कीपोलोके कथनानुसार यहाँपर उस समय ऐसी प्रथा थी कि ऋणदाताके एक छकीर खीच देनेपर ऋणी उसके बाहर न जा सकता था राजा तक इस लकीरकी पूर्ग पायन्दो ऋणीं करा देते थे।
- (२) इस विद्रोहका विशद वर्णन अन्य इतिहासकारोंने नहीं किया है। यह व्यक्ति सम्राट्के ख्रांतेदार सच्यद इलाहीमका पिता था।

दिया श्रोर दूमरी श्रोर "सलालनो न्वाहा व यासीन श्रवुल-फुकरा वल ममाकीन जलालुदुर्दुनिया वदीन।"

विद्राहकी स्चना पाते ही सम्राट्स्वयं संग्रामके निमित्त चल पड़ा और कोशक जर (अर्थात स्वर्ण भवन) नामक एक गाँवमें सामान तथा अन्य आवश्यकताओंको पूर्तिके लिए आठ दिवस पर्यंत ठहरा रहा। इन्हीं दिनोंमें स्वाजाजहाँ बज़ोरका भाँजा हथकड़ी तथा बेड़ीसे जकड़े हुए चार-पाँच अन्य अमीरोंके साथ सम्राटकी सेवामें उपस्थित किया गया।

वात यह थी कि सम्राट्ने वज़ीरको पहिलंसे ही आगे भेज रखा था। जब यह धार नामक नगरमें पहुँचा (जो दिल्लीसे बीस पड़ावकी दूरीपर है। तो इसके साहसी तथा मनचले भाँजेने कुछ श्रमीरोकी सहायतासे पड्यंत्र रच श्रपने मामा वजीर महोदयका वध कर काप तथा संपत्ति सहित संस्थद जनाल-उद्दीनके पास मश्रवर प्रदेशमें भागना चाह(। इन लोगोंका विचार शुक्रवारकी नमाज़के समय वज़ीरको पकड़नेका था।

परन्तु इन पड्यंत्रकारियों में से मिलक नसरत हाजिब नामक एक व्यक्तिने बज़ीरको समयसे पूर्व ही स्चना दे कहा कि ये लोग इस समय भी अपने वस्त्रों के नीचे लोहेका जिरह-बब्तर पहने हुए है। इसीने इनके विचारोंका पता लग सकता है। इस कथनपर विश्वास कर जब बज़ोरने इनको खुलाकर देखा नो बास्तवमें इनके बस्त्रोंके नीचे लोहेके कबच पाये गये। यह देख बज़ीरने इनको सम्राटक निकट भेज दिया।

जिल समय ये सम्राटकी सेवाने उपस्थित किये गये, उस समय मैं भी खड़ा था। इनमेंसे एक लम्बी दाढ़ीवाला पुरुष तो भयसे काँप रहा था श्रोर निरंतर स्रह मसीन श्रर्थात हुरानके श्रध्याय विशेष )का पाठ करता जाता था। सहाहने बज़ीरके भांजेका तो उसीके पास वध करनेकी श्राका देकर भेज दिया श्रोर शेष श्रमीरोंको हाथीके संमुख डलवा दिया।

जिन हाथियोंसे नर-हत्याका काम लिया जाता है उनके दाँताँपर हलकी फालोक सदश दानों श्रोर धारदार लोहेके दंदानोंवाले हलके प्यांल चढ़े रहते हैं। हाथीके ऊपर महा- वत बैठा रहता है। जब कोई पुरुष हाथीके सामने डाला जाता है तो हाथो उसको संइसे उठा श्राकाशकी श्रार फैंक देता है श्रोर श्रधरमें ही दाँतोंपर ले श्रपने संमुख धरतापर डाल श्रपना श्रमला पर उसके वद्यान्थलपर एवं देता है। श्रम्पथा महावतके श्रादेशानुसार या तो दाँतोंसे ही दो दुकड़े कर देता है या योंही धरतीपर पड़ा रहने देता है। जिस पुरुष की खाल खिचधायी जातो है उसके दुकड़े नहीं किये जाते। इन एरुपोंकी भी खाल ही खिचदायी गयी थी। सम्राद्य राजपासाद के जब में मग्रिय श्रियांत स्थांन श्री राजपासाद जब में मग्रिय श्री श्री स्वादके राजपासाद के जब में मग्रिय श्री श्री स्वादके पश्चात् निकला तो क्या देखता है कि कुत्ते इनका मांच भन्नण कर रहे है श्रीर इनकी खालोंमें भूसा भरा जा रहा है। ईश्वर रन्ना करे।

मश्रवर जाते समय सम्राट् मुभको राजधानीमे ही ठहरने-का आदेश कर गया था वैलिताबाद पहुँचने पर श्रमीर हलाजीके विद्रोहका समाचार सुनाई दिया। बज़ीर ख़्बाजा-जहाँ सेना एकत्र करनेके लिए राजधानीमें ही ठहर गया।

## ६--- अमीर हलाजोंका विद्रोह

सम्राट्के अपने देशसे बहुत दूर दौलताबाद पहुँचने पर

श्रमीर हलाति। लाहीरमें विद्रोह खडा कर स्वयं सम्राट् बन बैठा । कुलचंद्रं नामक श्रमीरने इस विद्रोहीकी सहायता की श्रीर इसी कारण हल्लाजोने इसको श्रपना मंत्री बना लिया।

विद्रोहका समाचार जब दिल्ली पहुँचा तो मंत्री ख़्याजा।
जहाँ वहींपरथा। सुनते ही यह समन्त दिल्लीकी सेना तथा
ग्वुरासानियोंको ले लाहीरकी श्रोर चल दिया। मेरे साथी भी
इस श्रवसरपर उसके साथ गये। सम्राटने भी कीरान सफ़दार श्रीर मलिक नैम्र शख्दार श्रर्थात् साकी इन दो बड़े
अमीरोंको बज़ीरकी सहायनाक लिए भेजा।

हल्लाजो भी सेना सहित सामना करने आया। एक बड़ी नदीक किनारे दानों सेनाआकी मुठमेड हुई। हल्लाजो तो परा-जित होकर भाग गया परन्तु उसकी सेनाका अधिकांश नदीमें डूबकर नए होगया।

वजीरने नगरमें प्रवेश कर बहुतसे लोगोंकी खालें जिच-वायीं और बहुतोंके सिर कटवा लिये। वधका कार्य मुहम्मद् विन नजीव नामक नायव वज़ीरकं सुपुर्य था। इसको 'अशदर मिलक' भी कहते थे और 'सगे मुनतान' (सद्घाट्का कुत्ता) भी इसकी उपाधि थी।

श्चत्यंत कृर तथा निर्देय होनेके कारण सम्राट् इसको 'बाज़ारी शेर' कहकर पुकारता था। यह व्यक्ति श्चपराधियोंको वहुधा श्चपने दाँतांसे काटा करता था।

वज़ीरने विद्रांहियोंकी लगमग तीन सो स्त्रियां वंदी कर ग्वः लियरके दुर्गयें भेज दी और वहाँ ये वंदीगृहमें डाल दी गयीं। कुलुका मैंने स्वयं उस दुर्गमें देखा था। एक प्रमेशास्त्री-

<sup>(</sup>१) कुळचेद--यह गस्त्रह जातिका सदार था । यह जाति पीछे ; सुसक्षमान होगयी ।

की स्त्री भी बंदी बनाकर इन स्त्रियोंके साथ खालियर मेज दी गयो थी, इस कारण यह महाशय भी बहुधा अपनी स्त्रीके पास आतं जाते रहते थे। यहाँतक कि बंदीगृहमें इस स्त्रीके एक बच्चा भी उत्पन्न होंगया।

## ७--सम्राट्की सेनामें महामारी

मश्रवर देशकी श्रीर यात्रा करत करत सम्राट् ते तिंगाना देशकी राजधानी विदरको : में ही पहुँचा था कि राज सेनामें महामारी फेल गयी। मश्रवर देश इस स्थानसे अभी तीन महीनेकी राह था।

महामारीके कारण बहुतसे सेनिक, दास तथा श्रमीरोंकी मृत्यु होगथी। श्रमीरोंमें उल्लेखनीय मृत्यु एक तो मिलेक दोलतशाहकी हुई जिसका सम्राट 'चचा' कहकर पुकारता था श्रीर दुसरी मृत्यु हुई श्रमीर श्रवदुल्ला श्ररवीकी। यह ऐसा विलिए था कि एक बार सम्राटके यह श्रादेश देने पर कि राजकोपसे जितना चाहो शक्तिमर धन ले जाश्रा, यह तेरह थेलियां श्रपनी बाहुश्रेंपर बॉधकर एकही बारमे निकाल ले गया। महामारी फेलने पर सम्राट् तो दौलताबादको लीट श्राया श्रोर समस्त देशमें श्रव्यवस्था श्रीर विद्रोहसा फेल गया। यदि सम्राट्के भाग्यमें श्रव्यवस्था न लिखा होता तो देश इस समय हाथसे निकल हो गया था।

#### पित्र दोशंगका विद्रोह

दौलताबादका लीटते समय सञ्चादके राहमें रोगग्रस्त हो (१) विदरकोट —बनुशका कारप्यं यहाँ आधुनिक 'विदर' में है। निजास राज्यको आधुनिक राजधानी हैदराबादसे यह नगर पश्चिमो-सर कोणमें ७५ मोस्टकी द्रीपर बसा हुआ है। जानेके कारण लोगोंमें उसके (सम्राट्के) प्राणान्तकी प्रसिद्धि होगयी।

मिलक कमाल उद्दीन गुर्गका पुत्र मिलक होशंग इस समय दौलताबादका हाकिम (गवर्नर) था। इसने सम्राट्से यह प्रिक्षा की थी कि मैं न तो सम्राट्के जीते जो और न उसके मरणोपरान्त ही किसीके प्रति राजमिलको शपथ लूँगा। सम्राटकी मृत्युका समाचार सुन यह दौलताबाद और ककण थाना के मध्यस्थ भूभागक 'वरवरद' नामक राजाके पास भाग गया।

हाकिमके भागनेकी स्चना पाते ही, इस भयसे कि उत्पात कहीं और अधिक न बढ़ जाय, सम्राद्ने दौलताबाद आनेमें बहुत शोधता की और तद्परान्त होशंगका पीछा कर आश्रयदाता नुपतिका नगर धेर उसको हाशंगके अपित करने-का बचन भेज दिया।

सब्राट्का यह बबन सुनकर राजाने कहला भेजा कि मैं कम्पिला देशके राजाकी भाँति श्राचरण करनेको विवश होने पर भी श्रापने श्राधिनको कमी श्रापको श्रपित न ककुँगा।

१ थाना—यह नगर अध्यन्त प्राचीन है। प्रसिद्ध विजेता महसूद गृज्ञनविके साथ आनेवाला अवृत्ति नामक विख्यान लेखक इस नगरको केंकणभी राजधानी बतलाता है। अबुक फिदा नामक लेखक का कथन है कि प्राचीन कालमें (लेखकके समय) इस नगरमें 'तनासी' नामक एक तरहका सुन्दर वस्त्र बना करना था। सन् १६१८ में यह नगर प्रथम बार दिलीके बादशाहके अधीन हुआ। फिर सोलहवीं शनाब्दीमें इसपर पुर्शागिजोका आधिपत्य हुआ और उनसे महारोंने १७३९ हैं में छीन लिया। मरहरोंके पतनके पश्चन अब यह बस्बई सरकारमें है। परन्तु होशंगने भयभीत होकर सम्राट्से लिखा पढ़ी प्रारम्भ कर दी श्रोर श्रापसमें यह समभौता हुआ कि अपने गुरु कत्त्व (कृतलग्) ख़ाँको पीछे छोड़ सम्राट् दोलताबादको लीट जाय श्रीन होशंग १न गुरु महोदयके पास स्वयं श्रा जायगा।

ठहरायके अनुसार सम्राट् सेना ले पीछे लीट गया, और होशंग कृतल्वाँक पास आया। कृतल्वाँन इसको सचन दे दिया था कि सम्राट्न तो तुम्हारा बध करेगा और न तुम पदच्युन ही किये जाओंगे। होशग जब अपने पुत्र-कलत्र, धन सम्यत्ति नथा इष्ट मित्रों सहित सम्राट्की संवामे उप-स्थित हुआ तो उसने बहुत प्रसन्न हो उसको जिल्लास्रत दे सन्तुष्ट किया।

कृतल्खाँ वातके बड़े घनी थे। लागोंको इनपर बड़ा विश्वास था श्रीर सम्राट भी इनका बढ़त श्रादर करता था। इस कारणसे कि सम्राट्शों मेरे उपस्थित होनेपर खड़ा होनेका बुधा कप्रन करना पड़े, यह महाश्रय बिना बुलाये कभी राज-सभामें न जाते थे। यह सदा दीन दुखी लोगोंको दान देने रहने थे।

### ६--सय्यद् इब्राहीमका विद्रोह

हाँसी श्रीर सिरमाके हाकिम (गवर्नर) का नाम सर्यद् इबाहीम था। यह 'खरातेदार' (श्रर्थात सम्राट्का कृजम श्रीर कागृज रखनेवाले ) के नामसे श्रिष्ठिक प्रसिद्ध था। मश्रवर देशके हाकिम (जो इसका पिता था) का विदोह दमन करनेके लिए सम्राट्के उधर जाने पर उसकी मृत्युकी प्रसिद्धि होते ही सर्यद इबाहीमके चित्तमें भी राज्यकी लालसा उत्पन्न हो गयी। यह पुरुष श्रात्यन्त सुन्दर, श्रूर एवं मुकहस्त था। इसकी भगिनी हुर-नसबसे मेग विवाह हुश्रा था। यह भी श्रत्यन्त शीलवती थी श्रीर शिवको तहज्जुद (एक बजे गिविकी नमाज़) श्रीर वर्ज़ीफ़ा पढ़ती रहती थी। इसके गर्भसे मेरे एक पुत्री उत्पन्न हुई। मैं नहीं जानता कि इस समय उनकी वया दशा है। मेगी स्त्री पढ़ना तो खूब जानती थो परन्तु लिख न सकती थी।

हाँ, तो इटाही मके टिट्रोहका विचार करनेके समय एक द्रमीर दिल्ली से सिन्धुकी श्रोर कोष लिये इसी प्रान्तसे होकर जा रहा या। इबाही मने इस पुरुषको चौरोंका भय बता, शान्ति स्थापित होने तक अपने यहाँ ही ठहरा रखा परन्तु वास्तवमें यह, सम्राटकी मृत्युका समाचार स्य सिद्ध होने पर, इस कोषको हथियानेका विचार कर रहा था। फिर सहाइके जीवित रहनेकी बात ही जब ठीक निकली तो इसने इस श्रमीरको श्रागे बढ़ने दिया। इस श्रमीरका नाम था ज़िया उल एक बिन शाक्स-उल-मुक्क।

ढाई वर्षके पश्चात जब सहाट् राजधानीमें पहुँचा तो सम्यद इवाहीम भी उसकी वन्दनाको उपस्थित हुआ और इसी समय इसके एक दासने इसकी चुगली खा सम्राट्ग इसके समस्त विचार अकट कर दिये। यह सुन सहाटका विनार तो इसका वध करनेका हुआ परन्तु अत्यन्त प्रेम करने के कारण उसने अपने इस विचारको स्थागत कर दिया।

एक बार संयं। गवश एक ज़िबह किया हुआ हिरण शावक सम्राद्के संमुख उपस्थित किया गता। सम्राद्के इसको ज़िबह होते दखा था, इस कारण उसके यह कहकर कि यह सम्यक् रूपसे ज़िबह नहीं हुआ है इसको फॅकने की आजा दे दो । परन्तु स्रुपद इब्राहीमने यह कहा कि यह सम्यक् रूपसे ज़िबह हुआ है, में इसका सोजन कर लँगा।

यह सुन सम्राद्ने कोवित हा इसका पहिले तो बन्दीगृहर्मे डालनेकी श्राक्षा दी, तदु गान्त इसपर उप र्कृक ज़िया-उल्सुल्कके कापको श्रपहरण करनेके प्रयक्षका दोप लगाया गया। इबाहीम भी यह भलं भाँ ति समभ गया कि मेरे पिताके विद्वाः हके कारण सम्राट मेरा श्राव्य ही प्राणापहरण करेगा। श्राप्त यह श्रह्मे कारण सम्राट मेरा श्राव्य ही प्राणापहरण करेगा। श्राप्त श्रह्मे कारण करने पर स्था अवश्य हो प्राणाप भागनी पहेंगी, श्रीप्र व्या यन्त्रणाश्रीमे मृत्यु करीं श्रिधिक श्रेष्ठ हैं, इन सब बातीको सोच सम्भ स्थ्यदन श्रप्ता दाप स्वीकार कर लिया। श्रीर सम्राटन इसकी अवश्य दा हुक करनेकी श्राह्मा दे दी।

इस देशकी प्रयोक अनुसार सम्राटकी आज्ञासे वध किये हुए पुरुषका एवं तीन दिश्य पर्य्यन उसी स्थानपर पड़ा रहता है। तीन दिनके पश्चात् काफ़िर (हिन्दू ) वश्चिक' शबका नगरकी खाईके बाहर लेजाकर डाल देते है।

यथ किये हुए पुरुषों के उत्तराधिकारी कहां उनके शवोंको उठाकर न ले जायं, इस भण्से इन वधिकोंके गृह भी नगरकी खाईक निकट हा बने हाते हैं। सुनकके उत्तराधिकारी इन लोगोंको घूँस देकर शब उठाकर श्रन्तिम संस्कार करते हैं। सच्यद इब हीम भी इसी विधिसे धरनीमें गाडा गया।

## १०—सम्राट्के प्रतिनिधिका तैलिंगानेमें विद्रोह

तैलिंगानेसे लौटने पर जब सम्राट्की मृत्युकी भूठी श्रफ-बाह विली, उस समय उस देशका हाकिम नसरतला तुर्के था। यह सम्राटका पुराना सेवक था। सम्राट्की मृत्युकी सूचना

<sup>(1)</sup> वधिक - संभवतः भंगी यह कृत्य करता था।

पाने पर इसने प्रथम तो समवेदना अकट की श्रीर नदुपरान्त जनतासे तेलिंगानेकी राजधानी 'बद्र कोट (विद्रुर ) में श्रपने प्रति राजमक्तिकी शपथ ली

यह समाचार सुन सम्राट्ने अपने आचार कतल्लांकी
अश्रंतितामे एक वहां सेना इस द्वार मेजी। घार युद्ध के पश्चान्,
जित्रमें बहुतसे पृष्ठियेने प्राण् कार्य, सम्राट्के सेनानायकने
विद्रक दका चार्गे आरमे घेर निया। नगरक अध्यन्त हत् होनेक कारण कतल्लांने अब पुरंग लगाना प्रारम्भ किया,
परन्तु नसरत्लांने अपने प्राणीकी भिना चाही।

के ने ल्याँने उसकी प्रार्थना उद्योकार कर ली। इसपर वह नगरक वहर श्रामया श्रार स एटका सेवामें शक्त दिया गया। इस प्रकारसे समस्त नगर-निधा'नयाँ श्रीर नसरतवाँकी कुल सेनाक प्राण्याच्या गया।

## ११--दुर्भिक्तके समय सम्राट्का गंगातः पर गमन

देशमें दुर्भित्त पड़ने पर स्हाइ सेना सहित गंगातर' पर चला गया। हिंदू इस नदीका बहुत पश्चित्र समभत है और

(१) स्वर्ग-द्वार यह स्थान फरेख यादके जिल्हा द्वासाखादके निकट था। केवल सेनाका पड़ाव हाने के कारण यहाँ हा कोई जिन्ह भी इस समय अवदेश नहीं है। सम्रत् यहाँ ढाई-तान वर्षपर्यंत रहा। और सम्राट्ने यहाँ के अपने निवास-स्थानका नाम स्वर्गद्वार रखा। यहाऊनी लिखता है कि प्रथम तो सम्राट्ने दुनिक्षमें दीन-दुखियाओं को खुव अनाज बाँटा, परतु जब इसपर भी कुछ अंतर न पड़ा और दुनिक्ष बढ़ता हो गया तो विका हाकर सम्राट् ता गया किनारे उपयुक्त स्थानपर चला गया और नोगों हो भी पूर्वीय भागों में या जहाँ इच्छा हो वहाँ जानेका अन्ता दे दी।

प्रत्येक वर्ष इसकी यात्रा करने जाते हैं। जिस स्थानपर सम्राट् जाकर ठहरा था वह दिल्लीसे दस पड़ावकी दूरीपर था। सम्राट्की आज्ञाके कारण लागीने इस स्थानपर प्रथम तो फूसके छुप्पर बना लिये पर इनमें बहुधा श्रिष्टा लग जानेके कारण लोगोंको बड़ा कष्ट होता था। जब बादमें यचावका श्रन्य कोई साधन नहीं रह गया, तब धरनीमें नहचान बना दिये गये। श्रिष्टाकोंड होनेपर लोग श्रपनी धन-संपत्ति तथा श्रन्य पदार्थे इन तहखानामें डःल इनके मुख मिट्टोसे मृद दने थे।

इन्हीं दिनोंमें में भी सम्राट्के कैम्पन पहुँचा था। गंगा नदीके पश्चिमीय तटपर तो अत्यन्त भयकर दुर्भिच्च पड रहा था, परन्तु पूर्वकी आर अनाजका भाव समता था। सम्राट्की श्रोरसं अवज्ञ (अवध), जकर बाद तथा लखनऊका हाकिम (गवर्नर) इस समय अभीर ऐत-उल-मुल्क था। यह अभीर प्रत्येक दिन सम्राट्की सेनामें पचास सहस्र मन गेहूँ और चावल, और पश्चिके लिए चने भेजा करता था। तदुपरान्त सम्राटने अपने हाथी, घोड़े और खझर भी नदी-पार पूर्वकी और चरनेके लिए भेजनेकी अक्षा दे ऐत-उल-मुल्कका उनका संस्कृत बना दिया।

एंत-उल मुल्कके चार भाई और थे। इनमेंसे एकका नाम था शहर उल्ला, दूसरेका नसर-उल्ला और तीसरेका फूज़ल-उल्ला. चौथेका नाम मुक्तको अब स्मरण नहीं रहा।

इन चारो भाइयोने ऐन उल-मुल्कके साथ मिलकर सम्राट

(१) ज़फ़राबाद — अबुलफ़ ज़लके समय सरकार जीनपुरमें एक महाल था। ऐसा प्रतात होता है कि सम्राट् अला-उद्दांन ख़िजजीके राजस्वकालमे ज़फ़र ख़ाँने इस स्थानको बसाया था। उस समय सूर्वका हाकिम यहीं रहा करता था।

के हाथी, घोड़े तथा अन्य पशुत्रोंके अपहरण करने तथा ऐन-उल-मुल्कके साथ राजमिककी शपथ लेकर उसको सम्राट् बनानेका पड्यंत्र रचा। ऐन-उल मुरुक तो रात्रिमें ही भाग गया और सम्राट्को बिना ल्चना मिले ही इन पुरुषोंके मनो-रथ सफल होते होते रह गये।

भारतवर्षका सम्राट् अपना एक दास प्रत्येक छोटे बड़ेअभीरके पास इसलिये रख देता है कि उसकी समस्त विस्तृत
कथा सम्राट्का उसके द्वारा आत हाती रहे। इसी प्रकार
अभीरोंकी स्त्रियोंके पास भी सम्राट्की कोई न कोई दासी
अवश्य बनी रहती है और ये दासियाँ अभीरोंके घरका सब
बृत्तान्त भंगनी द्वारा सम्राट्के दुनोंके पास भेज देती हैं, और
दृत इसको सम्राट तक पहुँचा देते हैं। क3ा जाता है कि एक
अभीरने अपनी स्त्रीके साथ, राजिको शयन करते समय, भोग
करना चाहा। भाषाने सम्राट्के सिरकी शपथ दिला ऐसा
करनेसे उसको रोकना चाहा परन्तु अभीरने न माना। प्रातः
काल होते ही सम्राट्ने उस अभोरको बुला इसी कारण प्राण्दण्ड दे दिया।

सम्राह्का एक दाम, जिपका नाम मिलक शाह या, ऐन-उल-मुल्कक पाम भी इसी प्रकारसे रहा करता था। इसने सम्राह्को उसके भागनेकी सूचना दे दी। समाचार सुनते ही सम्राह्के हाश-हवास जाने रहे और मृत्यु संमुख दीखने लगी। कारण यह था कि सम्राह्के समस्त हाथी-घाड़े श्रादि पशु और संपूर्ण खाद्य पदार्थ ऐन उल मुल्कके ही पास थे और सेनामें अवनरी फेल रही थी। प्रथम ना सम्राह्-ने राज्यानी जा वहाँसे सुसंगठित सैन्यकी सहायतासे ऐत-उल-मुल्कसे युद्ध करनेका विचार किया परन्तु अमीरोंका

एक ब कर मंत्रणा करने पर खुरासानी तथा अन्य परदेशि योंने - सम्राट् द्वारा विदेशियोंका श्रिधिक सम्मान होनेके कारण, दिंदुस्तानी श्रमीर ऐन उल मुल्क और इन परदेशियोंके मध्य श्रापसकी श्रववन करानेके लिए-तुगृलककी सम्मति स्वीकार न की और वहा कि है अलवन्द आलम (भंसारके प्रभु ), आपके राजधानी गभनकी सूचना पाते ही ऐन उल-मुल्क संना एकत्र करने लगेगा और बहुतसे धृत्ते चारों श्रीरसं श्राकर उसके पास एकत्र हो आयंगे। इससे अधिक उत्तम वात यही है कि उस्पर तुरस्त श्राक्रमण कर दिया जाय । सर्वप्रथम यह प्रस्ताव नामिर-उद्दीन श्राहरीने सम्राटकं संमुख उपस्थित किया और शेव द्यमीरोंने इसका समर्थन किया। सम्राद्ने भी इनकी सम्मति स्वीकार कर रात्रिमें ही पत्र लिख श्राय-पासके श्रमीरों तथा सैन्य दलांका तुरन्त ही बला लिया । इसके श्रति-रिक्त सम्राट्ने एक और युक्तिसे काम लिया । वह यह थी कि यदि सौ पुरुष सम्राट्की श्रांग्से श्राते ता यह उनकी श्रभ्यर्थना-को एक सहस्र सैनिक भेजने आर इस प्रकार ग्यारह सी सैनिक सम्राटक डेरोमें प्रवेश होते देल शत्रुश्लोको अधिक रंख्याका भ्रम हो जाता था।

श्रव सम्राट्ने नदीके किनारे किनारे चलना प्रारम्भ किया, श्रीर दृढ़ म्थान होनेकं कारण, कन्नोज पहुँच वहाँका दुर्ग श्रधि-कृत करना चाहा, परन्तु यह नगर तीन पड़ाव दूर था। प्रथम पड़ाव पार करनेके पश्चात् सम्राट्ने सैन्यको युद्धके लिए सुसज्जित किया। सैनिक पंक्तिबद्ध खडे किये गये, घोड़े उनके वरावर श्रागये। प्रत्येक सैनिकने समस्त श्रम्न-शस्त्रादि श्रपनी श्रपनी देहपर लगा लिये। सम्राट्के पास केयल एक होटा सा डेरा था श्रीर इसीमें उसके मोजन एवं स्नानादिका प्रबंध था। बड़ा कैम्प यहाँसे दुर था। तीन दिवस पर्य्यन्त सम्राट्ने न तो शयन ही किया और न कभी छायामें ही बैठा।

एक दिन में अपने डेरेमें बैठा हुआ था कि मेरे नौकर सुम्तुलने मुभले तुरन्त बाहर आनेको कहा। मेरे बाहर आने पर उसने कहा कि सम्राट्ने अभी आज्ञा निकाली है कि जिस पुरुपके पास उसकी स्त्री या दासी बैठी हो उसका तुरन्त बध कर दिया जाय। मेरे साथ भी दासियाँ थीं और इसीले नौकरने वाहर आनेको कहा था। कुछ अभी रोंके प्रार्थना करने पर सम्राट्ने पुनः केम्पमें किसी भी स्त्रीके न रहनेका आदेश कर दिया। इसके पश्चात कैम्पमें कोई स्त्री न रही; यहाँ तक कि सम्राट्ने भी अपनी दालियाँ हटा दीं। यह रात्रि भी तैयारीमें ही बीत गयी। सब स्त्रियाँ कम्बल' नामक दुर्गमें तीन कोसकी द्रीपर भेज दी गयीं।

दुसरे दिन समाद्ने अपनी समस्त सेना कई भागीमें विभक्त कर दी। प्रत्येक भागके साथ सुरक्षित हीदेयुक हाथी कर दिये और समस्त सेनाको कवच धारण करनेकी

(१) वस्त्रेल (कास्विल्य)—फर्स्लाकादकी कायमगज नामक तह-सीलमें यह स्थान इस समय ठजड़ कर एक गाँवके रूपमें अवशिष्ट है। अर्ड्ने-अक्षवरीमें यह स्थान सरकार कन्नीजका एक महाल बताया गया है। गृयास-उटीन बलवनके समय यहाँवर डाकुओंका अट्टा होनेके कारण सम्र ट्ने यहाँवर एक दुर्ग निर्भाण करा दिया था।

बहा जाता है कि महाभारतके प्रसिद्ध राजा ब्रुग्द इसी स्थानपर राज्य करते थे। एक टीलेको यहाँ के निवासी आज करू भी राजा दुपद्का दुर्ग बताते हैं। उस समय इस नगरका नाम 'कांग्विच्य' था और यह दक्षिण पौचाळ नामक प्रान्तकी, जिसका सामाविस्तार आधुनिक बदायूँ और फर्ड्खाबादके मध्यतक था, राजधानी था। आहा दे दी गयी। द्वितीय रात्रि भी इसी प्रकार तेयारीमें ही ब्यतीन होगयी।

तीसरे दिन पेन-उल-मुल्कके नदी पार करनेका समाचार मिला। यह सुनकर सम्राटने इस सन्देइसे कि वह श्रव नदी पारके समस्त अमीरोंकी सहायता प्राप्त कर लीटा है-श्रपने समस्त मुसाहबोंको भी एक एक घोड़ा दिये जानेकी आज्ञा दे दी। मेरे पास भी कुछ घाड़े आयं। मेरे साथ मीर मीरां किरमानी नामक एक वड़ा साहसी घुड़सवार था। उसको मैंन सब्ज़ा घोड़ा दिया परन्तु उसके सवार हाते ही घाड़ा ऐसा भागा कि वह रोक न सका: घोड़ने उसकी नीचे गिरा दिया श्रीर उसका प्राणान्त हो गया। सम्राटने इस दिन चल-नेमें बड़ी ही शीव्रता की और श्रस्न ( संध्याके चार बजेकी नमाज ) के पश्चात हम कन्नीज पहुँच गये। सम्राटको यह भय था कि कहीं ऐन उल मुल्क हमसे प्रथम ही कन्नीजपर अधि-कार न जमाले, अतएव राति भर सम्राट सेनाका संगठन करता रहा। आज हम सेनाके अप्र भागमें थे। सम्राटके चचाका पुत्र मलिक मुल्क फीरोज़ तथा उसके साथी, श्रमीर गृहा रूवन मुहन्ना, श्रीर सञ्यद् नामिरउद्दोन तथा श्रन्य खुरा-सानी श्रमीर भी हमारे ही साथ थे। सीभाग्यसे सम्राटने ब्राज हमको अपने भृत्योंमें समितित कर अपने ही पास रहनेकी कह दिया था. इ.मीसे कुशल हुई। क्योंकि पिछली रात्रिके समय ऐन-उल-मुल्कने हमारी सेनाके अत्र भागपर, जो मंत्री ल्वाजा जहाँके अधीन था, छापा मारा। इस आक्रमणके कारण लागोमें बड़ा कालाहल मच गया। सम्राटने लागोंका श्रपने स्थानसे न हटने तथा तलवारों द्वारा ही युद्ध करनेकी श्राञ्चा दी। सारी शाही सेना अब शत्रश्रीकी आंर अवसर होने लगी। इस रात्रिको सम्राट्ने अपना गुप्त सांकेतिक चिन्ह 'विक्की' तथा 'गृज़नी' नियत किया था। हमारो सेनाका सेनिक किसी दूसरे सेनिकको मिलने पर 'दिल्ली' कहता था और इसके उत्तरमें द्विनीय सैनिकके 'गृज़नी' न कहने पर शत्रु समभ कर उसका वध कर दिया जाता था।

ऐत-उल मुल्क तो सम्राट् पर ही छापा मारनेका विचार कर रहा था, परन्तु पथप्रदर्शकके धोजा देनेके कारण बज़ीर-पर आक्रमण होगया। ऐत-उल्ल-मुल्कने यह देख पथप्रदर्शकका बध कर दिया।

वजीरको सेनामें श्रजमी श्रर्थात् श्रग्य देशके वाहरके. तुर्क श्रोर खुरामानियाकी ही संख्या श्रिथिक थी। भारतीयोंसे शश्रुता होनेके कारण इन लोगोंने जी तोडकर ऐसा युद्ध किया कि ऐन-उल-मुल्ककी पचास सह प्रसेना प्रातःकाल हाते होने भाग खड़ी हुई।

इब्राह्मि नातारी (लाग इसको भंगी कहकर पुकारते थे) संडीलेम ऐन-उल मुल्कके साथ हो लिया था। यह उसका नायव था। इसके अतिरिक्त कुतुय-उल-मुल्कका पुत्र दाऊद, और सम्राट्केघोड़े-हाथियोंका अफ़सर, जो मलिक-उल तज्जा-रका पुत्र था, ये दोनों सरदार भी इस विद्रोहीसं जा मिले थे। दाऊदका तो ऐन-उल मुल्कन अपना हाजिब बना दिया था।

जब ऐत-उल मुल्कने बज़ीरकी सेनापर श्राक्रमण किया तो यही दाऊद सम्राटका उच्च स्वरसे गन्दी गन्दी गालियाँ देने लगा। सम्राट्ने भी इनको सुन दाऊदका स्वर पहि-चान लिया।

श्रपनो सेनाके पराजित होने पर, बड़े बड़े सरदारोंको

भागते देख ऐन-उल-मुल्कने जब अपने नायब इब्राहीमसे पला-यन करनेका परामर्श किया तो उसने तातारी भाषामें श्रपने साथियोंसे कहा कि भागनेका विचार करते ही मैं इसके लम्बे केश पकड़ लूँगा और मेरे केश ग्रहण करते ही तुम लोग इसके घोड़ेको चाबुक मारकर गिरा देना। फिर हम सब इसको सम्राद्की सेवामें वाँध कर ले जायँगे। बहुत सम्भव है कि इस सेवासे प्रसन्न हो सम्राद् हमारा श्रपराध जमा करदे।

ऐन-उल मुल्कने जब भागनेका विचार किया तो इब्राहीमने यह कहकर कि 'सम्राट् श्रलाउद्दीन (एन-उल मुल्कने यह उपाधि सम्राट् होने पर धारण कर ली थी ), कहाँ जाने हो ?' उसके केश-पाश इदतासे पकड़ लिये। अन्य तातारियोंने इसी समय उसके घोड़ेको चाबुक मार भगा दिया। ऐन-उल मुल्क धरती-पर गिर पड़ा और इब्राहीमने उसको श्रपने बशमें कर लिया। वज़ीरके साथियोंने जब ऐत-उल-मुल्कको उनसे लुड़ा कर स्वयं पकड़ना चाहा तो इब्राहीमने यह कहा कि लड़कर मर जाउँगा परन्तु यह फ़ैदी किसीको न दूँगा । मैं स्वयं इसको बज़ीरके संमुख उपस्थित करूँगा । इसके पश्चात् ऐन-उल मुल्क वज्ञीरके सामने लाया गया । इस समय प्रातःकाल हो गया था, सम्राट संमुख लाये इए हाथी तथा ऊँटोंका निरीक्षण कर रहा था। मै भी वहीं संवामं था। इतनेमें किसी (ईराकु-निवासी) ने आकर यह समाचार सुनाया कि ऐन-उल-मुल्क पकड़ा गया श्रीर धज़ीरके संमुख उपस्थित है। इस कथनपर विश्वास न कर मैं कुछ ही दूर गया था कि मलिक तैमूर शरवदारने श्राकर मुभसे कहा 'मुबारक हो। ऐन-उल-मुल्क बंदी कर वज़ीरके सामने उपस्थित कर दिया गया।' यह समाचार सुन सम्राट् हम सबको साथ ले ऐन-उल-मुल्कके कैम्पकी भ्रोर

चल दिया। इमारी सेनाने उसके डेरे इत्यादि लुट लिये और उसके बहुतसे सैनिक नदीमें घुसनेके कारण इवकर मर गये। कुतुब-उल-मुल्क और मलिक उल-तजार दोनोंके पुत्र क्कड़ लिये गये। सम्राट्ने इस दिन नदी किनारे ही विश्राम किया।

वज़ीर, ऐन-उलमुल्कको नंगे बदन, बैलपर चढ़ा, सम्राट्के संमुख लाया। केवल एक लंगोटी उसके शरीरपर थी और वही गर्दनमें डाल दी गयी थी। डेरेके द्वारपर ऐन-उलमुल्कको छोड़ वज़ीर स्वयं सम्राट्के संमुख भीतर गया और सम्राट्के उसको शर्वत द्या। अभीरोंके पुत्र संमुख आ ऐन उलमुल्कको गालियाँ देते और उसके मुखपर थूकते थे। जब सम्राट्के मिलक कवीरको उसके पास भेजकर यह कुछत्य करनेका कारण पूछा तो वह चुप हो रहा। फिर सम्राट्के ऐन-उलमुल्कको निर्धनोंकमें वस्त्र पहिना, पैरोमें चार चार येडियाँ डालकर, हाथ गर्दनपर बाँघ वज़ीरके सुपुर्व कर दिया और इसको सुरित्तन रखनेकी आशा दे दी।

पंत-उत्त-मुल्कके भाई नदी पार कर भाग गये। श्रीर श्रवधमें जा अपने पुत्र-कलतादि तथा धन-मपत्तिको यथा श्रक्ति वटोर तथा बेचकर निकल गये। इन्होंने अपने भाई पेन-उत्त-मुल्ककी स्त्रीसे भी धन-भंपत्ति लेकर भागनेको कहा परन्तु उसने यह कहा कि 'श्रपने पितके सिहत जल जानेवाली हिन्दू स्त्रियोंसे भी क्या में गयो-बीती हूँ,' और उनके साथ जाना श्रस्वीकार कर दिया। यह स्त्री तो यह कहतो थी कि पितकी मृत्यु होने पर में भी देह छोड़ दूँगी और उनके जीवित रहने पर में भी जीवित रहूँगी। यह समाचार सुन सम्राट्य भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसको भी उस स्त्रीपर दया श्रागयी।

सुहेल नामक एक पुरुषने ऐन-उल-मुल्कके भाई नसरुक्षा-

का सिर काटकर, उसकी भगिनी और ऐन-उल-मुल्ककी स्त्री के सिहत सम्राट्के संमुख उपस्थित किया। सम्राट्ने स्त्रीको भी बक्रीरकेही पास भेज दिया, और उसने इसके लिए एक पृथक् डेरा ऐन-उल-मुल्कके डेरेके पास लगवा दिया। ऐन-उल-मुल्क इसके पास बेठकर फिर बंदीगृहमें चला जाता था।

विजयके दिन सम्राट्ने अस्रकं समय वाजारी पुरुपों दासों तथा दीनोंको (जो इनकं साथ पकड़े गये थे) छोड़नेकी आजा दे दी। मिलक इज्ञाहीम भंगी भी सम्राट्के संमुख उपस्थित किया गया। सेनापित मिलक वुगराने अख़वन्द आलमसे इसका सिर काटनेकी प्रार्थना की परंतु ऐन-उलमुल्कको बंदी करनेके कारण वज़ीरने इसको समा कर दिया था। सम्राट्ने भी इसी हेतु इसको अब समा कर अपनी जागीरपर लौटनेकी आजा दे दी।

मग्रियकी नमाजकं पश्चात् जब पुनः सम्राटः लकड़ीके बुर्जमें विराजमान हुआ तो ऐन-उल-मुल्ककं साथियोंमें से बासठ बड़े बड़े पुरुष उसकं संमुख उपस्थित किये गयं। इनकां हाथियोंके संमुख डालनेकी आशा हुई। कुछ एकको तो हाथियोंने अपने लाहे मढे हुए दाँतीसे दुकड़े दुकड़े कर डाला और शंषको उछाल उछाल कर मार डाला। इस समय नीवत, नगाड़े और सहनाइयोंके वजनेका तुमुल शब्द हो रहा था। ऐन उल-मुल्क भी खड़ा खड़ा यह व्यापार देख रहा था। एन उल-मुल्क भी खड़ा खड़ा यह व्यापार देख रहा था। एन उल-मुल्क भी खड़ा खड़ा यह व्यापार देख रहा था। एन उल-मुल्क भी खड़ा खड़ा यह व्यापार देख रहा था। स्त पुरुषोंके देह-खंड इसकी ओर फेकं जाते थे। साथियोंके वधके उपरांत इसको पुनः बंदीगृहमें ले गये।

पुरुपोंकी संख्या तो बहुत ऋधिक थी, परतु नार्वे थोड़ी-ही थीं, इस कारण सम्राट्को नदीके किनारे देर तक ठहरना पडा। सम्राट्का निजी श्रसवाब तथा राजकोष तो हाथियोंकी पीठपर लाद कर पार उताग गया। कुछ हाथी श्रमीरोंकों सामान लादकर पार भेजनेके लिए दे दिये गये। मुभकों भी एक हाथी मिला; उसीपर सामान लादकर मैंने भी नदीके पार भेजा।

## १२-बहराइचकी यात्रा

इसके पश्चान् सम्राटका विचार बहराइच<sup>1</sup> की स्रोर जाने का हुआ। यह सुन्दर नगर सरजू नदीके तटपर बसा हुआ है। सरजू भी एक बड़ी नदी है। इसके तट बहुधा गिरते रहते हैं। शैल सालार मसऊद<sup>2</sup> की समाधिके दर्शनार्थ सम्राटको नदीके पार जाना पड़ा। शैल सालारने यहाँके सासपासका बहुत श्रिधिक भूभाग विजय किया था। श्रीर उनके संबंधमें लोग बहुतसो श्रलोंकिक वार्ते बताते हैं।

नदी पार करते समय लोगोंकी बहुत भीड़ एकत्र हो

- (१) बहराइच-शैल सालार मसजरकी समाधिके अतिरिक्त यहाँ सालार रजव (फीरोज़शाहके पिता) की भी कृब बनी हुई है। यह नगर वास्तवमें घग्वर नदीके तटपर बसा हुआ है। परन्तु मुसलमान इतिहास-कार इसको सरजुके ही नामसे पुकारते हैं।
- (२) शैल सालार मसऊद अर्थात् गाज़ी मियाँ कोई इनकी महसूद गुज़नवीका भाजा बताता है और कोई उसका वंश्वत । यह महसूदके वंश-जों हे समय भारतमें आये थे और हिन्दु जों हारा इनका बध किया गया । इनकी समाधि इसी नगरमें बनी हुई है और उसपर प्रत्येक ज्येष्ठ मासके प्रथम रिविश्वरकी बड़ा भारो मेला जगना है। सहस्तों हिन्दु मुसलमान नर-नारी इन्हीं शैल महाशयकी कृतकी पूजा करते हैं और कार्य-पूर्ति पर मिठाई इत्यादि चढ़ाते हैं।

गयी और तीन सी पुरुषों सहित एक बड़ी नाव भी डूब गयी। केवल एक पुरुष जीवित बचा। यह जातिका अरब था और इसको 'सालिम' कहते थे। यह अमीर गृहाका साथी था। छोटो डोंगीमें होनेके कारण ईश्वरने हम सबकी रक्ता की।

सालिमका विचार हमारे साथ नावमें बैठनेका था परन्तु हमारी नावके तिक आगे बढ़ आनेके कारण वह उसी हुबने-वालो नावमें जा बैठा। में तो इसको भी एक वड़ी अद्भुत बात समभता हैं। जब वह नदीसे बाहर आया तो हमारे साथियोंने यह समभ कर कि वह हमारे साथ था, उसको अकेला देख कर यह अनुमान किया कि हम सब डूब गये और रोना-पीटना प्रारंभ कर दिया। फिर जब हम कुछ काल पश्चात् जोते-जागते दृष्टिगोचर हुए तो उन्होंने ईश्वरका अनेक धन्यवाद दिये।

इसके पश्चात् हमने शैख़ सालाग्की समाधिके दर्शन किये। समाधि एक बुजंमें बनी हुई है, परन्तु भीड़ श्रधिक होनेके कारण में भीतर न गया। इस स्थानके निकट ही एक बॉसींका बन है। दहाँ हमने एक गेंड्रेका बध किया। यह पशु था तो हाथींसे छोटा परन्तु इसका सिर हाथींके सिरसे कहीं श्रधिक बड़ा था।

ऐन-उल मुल्कपर विजय प्राप्त कर ढाई वर्षके उपरान्त सम्राट् राजधानीमें पहुँचा। ऐन-उल मुल्क और तैलंगानेमें विद्रोह फैलानेवाले नश्चरत ज़ाँ दोनोंको हो सम्राट्न जमा प्रदान कर श्रपने उपवनोंका नाज़िर नियत कर दिया। दोनोंको ज़िलश्चते तथा सवारियाँ प्रदान की गर्या और इनको नित्य प्रति श्चाटा और मांस सर्कारी गोदामसे मिलने लगा।

## १३—सम्राट्का राजधानीमें त्राना और अलीशाह बहर:का विद्रोह

श्रव कृतलूखाँके साथी श्रलीशाह (श्रयीत्यहरः) के विद्रोहका समाचार सुननेमें श्राया। यह पुरुष श्र यन्त क्रयबान्, साहसी तथा श्रव्ह्वी प्रकृतिका था। इसने विद्रकोहपर श्रियिकार कर उसको श्रपने देशकी राजधानी बना लिया।

यह सहाचार जुन सम्राह्ने अपने गुरुको उससे युद्ध कर-तेकी आहा दी। कृतलृषाँने भी आदेश पाते ही बड़ी सेना ले विद्रकोटको जा घेरा और वुजौंपर सुरंग लगा दी। अन्तमें अलीशाहने बहुत तंग आकर सन्त्रि करनी चाही। गुरुने भी तद्वुसार सन्त्रि कर इसको सन्नाह्के पास मंज द्या। सन्नाह-ने अपराध तो समा कर दिया, पर इसको निर्वासित कर गृजनीकी और भेज दिया। परन्तु इसके सिरपर तो मोत खेल रही थी, अतप्त्र कुछ बालतक बहाँ रहनेके प्रधान् इनके चित्तमें पुनः स्वदेश लौटनेकी चाह उत्पन्न हुई। लोटने पर सिन्धु प्रांतमें पकड़ लिया गया और सम्राह्म मंमुख उपस्थित किये जाने पर देशमें आकर पुनः उत्पात फैलानेकी आशंकासे उनके बचकी आहा दे दी गयी।

## १४--- अमीर वल्तका भागना और पकड़ा जाना

हमारे साथ जो पुरुष सम्राट्की सेवा करने विदेशींसे श्राये थे उनमें एक पुरुष ग्रामीरबल्त श्रशरफ उल मुल्क नामका था। सम्राट्ने कोधित हा इस पुरुषको चालीस-हज़ारींसे पदच्युत कर एक-हज़ारी बना, बज़ीरके पास भेज दिया। तैलंगानेमें इसी समय श्रामीर अञ्दुक्षा हिरातीको महामा-रीसे मृत्यु होगयो परन्तु उसको सम्पत्ति उसकं साथियोंके पास दिक्षीमें होने के कारण उन लोगोंने श्रमीर बढ़तके साथ भागने का पड्यन्त्र रचा, श्रीर जब वज़ीर, सन्नाट्के दिल्ली श्रभागमनके श्रवसर पर उनकी श्रभ्यर्थनाके निमित्त बाहर गया हुश्रा था तो ये लोग भी श्रमीरके साथ निकल भागे, श्रीर श्रन्छे घाड़ोंके कारण चालीस दिनकी राह सात ही दिनमें पार कर सिन्धु प्रान्तमें पहुँच गये। वहाँ पहुँच सिन्धु नदको तर कर पार करना चाहने थे, परन्तु श्रमीरवढ़त तथा उसके पुत्रने भली भाँति तैरना न जाननेके कारण, नरकुलके टोकरों-में —जो इसी हेतु बनाये जाते हैं—बैठ कर नदीके पार जानेकी ठानी। इस कार्यके लिए इन्होंने पहिलेसे ही रेशमकी रिस्सयाँ भी तैयार कर रखी थीं।

परन्तु नदी तटपर पहुँ बने पर तैरनेका साहस जाता रहा, अतएव इन लोगीने दो पुरुषोंको ऊचहके हाकिम जलाल उद्दीनके पास भेज कर यह कहलाया कि कुछ व्यापारी नदी पारकरना चाहते हैं श्रीर श्रापको यह जीन उपहारस्वरूप भेट करते हैं। श्राप उन्हें नदी पार करनेकी श्राक्षा रूपा कर दे दीजिये।

पगन्तु जीनकी श्रोर देखते ही श्रमीर तुरंत समक्त गया कि ऐसी जीन भला व्यापारियोंके पास कहाँसे श्रा सकती है, श्रोर इस कारण उसने दोनों पुरुषोंके पकड़ेनेकी श्राक्षा ही। इनमेंसे एक पुरुप जो भाग कर श्रग्ररफ़-उन्न मुस्कके पास लौटा तो क्या देखता है कि वह सब निरन्तर जागनेके कारण थक कर सो गये हैं। उसने उनको तुरन्त ही जगा कर जो कुछ हुशा था कह सुनाया। सुनते ही वे घोड़ोंपर सवार हो पल भरमें वहाँसे चल दिये।

उधर जलाल-उद्दीनने द्वितीय पुरुषको खूब पीटनेकी श्राज्ञा

दी। फल यह हुआ कि उसने अशरफ-उल-मुल्कका साग भेद खाल दिया। जलाल उद्दीनने ये बातें झात होते ही अपने नायवको अशरफ-उल-मुल्क और उसके साधियोकी श्रार सेना सहित भेजा, परन्तु वे लोग तो वहाँसे प्रथम ही चल दिये थे। श्रतएव नायबने उनको ढुँढ़ना प्रारम्भ किया श्रीर बहुत शोध ही उनको जा पकड़ा। सेनाने श्रव बाल-वर्षा प्रारम्भ की। एक बाण अशरफ-उल-मुल्कके पुत्रकी बाँहमें लगा श्रीर नायवने उसको पहिचान कर पकड़ लिया। सब पुरुष श्रव बन्दी कर जलाल उद्दीनके सम्मुख लाये गये। इनके हाथ बाँघ पावींमें बेड़ियाँ डलवा, बज़ीरसे पूछा कि इनका क्या किया जाय। ये उसकी श्राक्षा श्राते ही राजधानी भेज दिये गये। राजधानी पहुँचने पर ये बन्दीगृहमें डाल दियं गये। जाहिर तो बन्दीगृहमें ही मर गया। उसकी मृत्युके उपरांत सम्राट्ने श्रशरफ उल मुल्कका प्रत्येक दिन सौ दुरें (कांड़े) मारनेकी आज्ञा दी। इतनी मार खाने पर भी जब इसके प्राण न निकले, तो सम्राट्ने सब श्रपराध समाकर इसको श्रमीर निज़ाम उद्दीनके साथ चंदेरी भेज दिया। वहाँ इसकी ऐसी दुर्दशा हो गयी कि सवारीके लिए एक घोड़ा भी पास न रहा। लाचार होकर यह बैलपर ही खढ़ा फिरता था। वर्षों तक यही दशा रही। फिर एक बार अमीर निज्ञाम-उद्दीन-ने इसको कुछ पुरुषोंके साथ सम्राट्की सेवामें भेज दिया श्रीर उसने इसको अपना चाशनगर नियत किया। इस पदा-धिकारीका काम था भोजन लेकर सम्राट्कं सम्मुख जाना और मांसके दुकड़े दुकड़े कर सम्राट्के दस्तरख्वानपर रखना।

तत्पश्चात् सम्राट्ने पुनः इत्या कर इसका पद यहाँ तक बढ़ा दिया कि इसके रोगी हो जाने पर सम्राट्स्वयं सहानुः भृति प्रकट करनेके लिए इसके पास गया और इसके बोमः कि बराबर तील कर सुवर्ण इसको दिया। अपनी भगिनीका विश्वाह भी इसके साथ कर इसको उसी चंदेरीमें, जहाँ यह एक बार निज़ाम-उद्दीनके भृत्यके रूपमें बेलपर चढ़ा फिरना था, हाकिम बना कर भेजा। परमात्मा प्राण्योंके हृद्यमें महान् परिवर्तन करनेवाले हैं और कुलुका कुलु कर देते हैं।

#### १५--शाह अफ़ग़ानका विद्रोह

शाह अफ़ग़ानने मुलतान देशमें विद्वाह कर वहाँके अमीर वहज़ादका वध कर स्वयं सम्राट् बनना चाहा। यह समाचार सुन सम्राट्ने इसके वधका विचार भी किया परन्तु यह भाग कर दुर्गम पर्वतोंमें अपने सजातीय अन्य पठानोंसे जा मिला। यह देख सम्राट्ने अन्यन्त कोधित हो समस्त स्वदेशस्थ पठानींके पकडनेकी आहा देदी और इसी कारणसे काज़ी जलाल-उद्दीनने विद्रोह किया।

#### १६--गुजरातका विद्रोह

काज़ी जलाल और कुछ अन्य पटान खम्बायन (खम्बात) और बलाज़रा'के निकट रहने थे। जब सम्राटने अपने साम्राज्यके समस्त पटानोंको पकड़नेकी आशा दो तो गुजरातके काज़ी जलाल नथा उनके साथियोंको भी युक्ति झारा पकड़नेकी आशा मिलक मुक्तिकके नाम भेजी गयी। इसका कारण

- (1) बलोज़रा—हमारा अनुमान है कि इस शब्दसे बतुनाका अभियाय आधुनिक बड़ौदाते हैं। परंतु कोई कोई इतिहासकार इसको भिडीच बताते हैं।
- (२) इसका क्षुद्ध नाम मन्त्रबुख था। कहा जाता है कि यह व्यक्ति, तैलंगानैके शजका कोई उच्च पदाधिकारी था। उस समय इसका नाम

यह था कि 'गुजरात' तथा 'नहरवाले' में यह पुरुष वज़ीरकी श्रोरसं नायबके पदपर नियत किया गया था।

परंतु बलोज़गका इलाका मुल्क् -उल-हुकमाँकी जागीरमें था। इस व्यक्तिका विवाह सम्राट्के पितःका विभवा रानीकी पुत्रीसे हुआ था जिसका पालन-पाषण सम्राट्द्रारा ही हुआ था। इसी विभवाकी अन्य सम्राट् (अर्थान् पूर्व पति) द्वारा उत्पक्त पुत्रीका विवाह सम्राट्ने अभीर गहाके साथ कर दिया था।

उसकी जागीर मिलक मक्षिलकं इलाकेमें हांनेकं कारण मिलक उल हुकमाँ इन दिनां यहींपर था। गुजरात पहुँचने पर मिलक मक्षिलने मिलक उल-हुकमाँको काज़ी जलाल और उसके साथियोंको पकड़नेकी आहा दी। मिलक-उल हुकमाँ आहानुसार उनको पकड़ने तो गया परंतु पकही देशका होनेकं कारण इसने उनको प्रथम ही स्चना दे दी कि बदी करनेकं लिए नायबने तुमको बुलाया है, सब सशस्त्र चलना। यह सुन काज़ी जलाल तीन सी सशस्त्र कवचधारी सथारोंको लेकर आया और सबने एकही साथ भीतर घुसना चाहा। रंग इस प्रकार बदला हुआ देखकर मुक्षिल समस्त गया कि इनको बंदी करना कठिन है, अतएव उसने डरकर इनको लीटा कर कहा कि भयका कोई कारण नहीं है।

परंतु इन लोगोने 'खम्बात' नगरमें जाकर राजविद्रोही हो इन्न उल कोलमी नामक धनाट्य व्यापारी, साधारण प्रजा और राजकोष, सबको स्वृत लुटा।

'कहु' था। राजाके साथ दिला जाने पर यह मुसलमान बना लिया गया और स्वयं सम्राट्ने इसका उपयुक्त नाम 'मक्तूरू' रख इसको उत्पाद दे दिया, यहाँतक कि प्रधान सम्बोकी इन्युके उपरांत यही पुरुष स्वाजा-जहाँकी उपाधिसे विभूष्ति हो सम्बाट्का सम्बाह्या। इस इब्नउल कोलमीने एक पाठशाला इसकंदरिया ( एलै-क्ज़ैण्ड्रिया ) नामक नगरमें भी स्थापित की थी जिसका वर्णन हम अन्यत्र करेंगे।

जब मिलक मुक्किल इनका सामना करने आया तो इन्होंने उसको पराजित कर भगा दिया। इसके पश्चात् मिलक अजीज सभाग और मिलक जहाँमम्बलको भी सात सहस्र सेना सहित हराया। इनकी ऐसी कोर्त्ति सुन धृत्ते तथा अपराधी पुरुषीने इनके पास आ आकर इकट्ठा होना प्रारंभ कर दिया। काजी जलाल अब सम्राट् बन बैठा और उसके साथियोंने उसकी राजभिककी शपथ ली। सम्राट्ने इनका सामना करनेके लिए कई सैन्यदल भेजे परन्तु सबकी पराजय हुई।

यह देख दोलतायादके पठान दलने भी विद्रोह आएंभ कर दिया। यहाँपर मलिक मल रहता था। सम्राट्ने अब अपने गुरु किशलू खाँके भ्राता निजाम उद्दीनको बड़ी तथा श्टंबलाओं सहित इनके पकडनेको भेजा और शिशिर ऋतुकी खिलश्रत भी साथ कर दी।

भारतवर्षकी ऐसी परिपाटी है कि सम्राट् प्रत्येक नगरके हार्किम तथा सेनाके श्रफसरीके लिए एक ख़िलश्चन शिशिरमें

(1) ख़लअत — 'मसालिक वळ अवसार' नामक प्रथक्के लेखकके अनुसार ख़िलअते सम्राट्वेही बारख़ानेमें तैयार की जाती थीं। रेशमी वस्र तो कारखानोमेही बनता था परन्तु जनी चीन, ईरान और इसकन्द्र-रियामे भी आता था। कारखानेमें चार सौ पुरुप रेशम तैयार करते थे और पाँच सौ ज़रदोजीका काम। यह सम्राट् प्रत्येक वर्ष दो लाच ख़िलअतें बॉटता था जिनमें पक लाख रेशमकी वसनऋतुमें दी जाती थीं और एक खाख जनी शिशिरमें। उच्च पदाधिकारियोंके आंतरिक मठाधीशों तथा मसजिदोंके श्रेलोंको भी ख़िलअतें दी जाती थीं।

श्रीर दूसरी श्रीम ऋतुमें भेजता है। विलश्नत श्राने पर प्रत्येक हाकिमको ससन्य उसकी श्रभ्यर्थनाके लिए नगरसे बाहर श्राना पड़ता है श्रीर ख़िलश्रत लानेवालेके निकट श्राने पर लोग श्रपनी श्रपनी सदारियोंसे उतर पड़ते हैं। श्रीर प्रत्येक पुरुष श्रपनी श्रपनी जिलश्रत ले कन्वेपर एक सम्राट्की श्रीर मुख कर बन्दना करता है।

सम्राद्रने निजामउदीनको पत्र द्वारा यह स्वना दे रखी थी कि परिपाटीके अनुसार उपोंही पठान नगरसे बाहर आ जिलसन लेने सवारियोंसे उनरें तुम उनको बन्दी बना लेना। जिलसन लानेवाले पुरुषोंमेंसे एक सवार द्वारा पठानोंको भी स्चना मिल जानेके कारण निजामउदीनका पासा उलटा पड़ा। अर्थान् जर नगरके पठानों सहित वह जिलसनकी अभ्य-र्थनाके लिए नगरसे बाहर आया ता बोड़ेसे उतरते ही निजा-मउदीनपर पठानोंने प्रहार किया और बन्दो बना उसके बहुतसे साथियोंका वध कर डाला।

पठानोने अय राजकीय लृट नगरपर अपना अधिकार जमा मिलक मलके पुत्र नासिरउद्दोनको अपना हाकिम बना लिया। बहुतसे उद्दण्ड तथा भगडाल पुरुषोके इनमें आ मिलनेके कारण भीडमाड श्रोर भी अधिक हागयी।

वस्त्रायत तथा अन्य स्थानीते पठानीकी इस प्रकार विजयकी सूचना आने पर सम्रादने स्वयं सम्यायतकी और प्रस्थान करनेका विचार किया, और अपने जामाना मिलक अभ्रज़म वायज़ीदीको चार सहस्र सेना लेकर आगे आगे भेजा।

काज़ी जलालकी सेनामें 'जलूल' नामक एक पुरुष यड़ा साहसी तथा शृरवीर था। यह व्यक्ति सन्यपर आक्रमण कर बहुतसे पुरुषीका वध कर यह घोषित करता था कि यदि कोई शूरवीर हो तो मेरा सामना करने आवे: और किसीका भी साहस इससे लड़नेका न हाता था।

पक बार संयोगवश यह शुरुष घोड़ा दौड़ाते समय घोड़े सहित पक गड़हेमें जा गिरा। वहाँपर किसीने उसका वध कर डाखा। कहते हैं कि उसकी देहपर दो घाव थे। उसका सिर सम्राट्के पास भेज दिया गया, शब बलोज़राके प्राचीर-पर लटका दिया गया और हाथ-पाँव अन्य प्रान्तोंमें भेज दिये गये।

अव स्वयं सम्राट्कं ससैन्य श्रा जानेकं कारण काज़ी जला-लउदीनका पाँच न टिका श्रीर वह स्त्री-प्रचादिको छोड़ साधियों सहित भाग खड़ा हुश्रा। शाही सेना, लट खसोट मचाती हुई नगरमें प्रविष्ट हुई। कुछ दिन पर्यन्त यहाँ रहनेके उपरान्त, श्रपंन उपर्युक्त जामाता श्रशरफ उल मुल्क स्रमीर बन्तको यहाँ छोड़ सम्राट् फिर चल पड़ा परन्तु चलते चलते भी काज़ी जलाल-उद्दीनके प्रति भक्तिकी शपथ लेनेवाले पुरुषोंको हुँढ़ निकालने श्रीर उनको धर्माचार्योंके श्रादेणानुसार सज़ा देनेका श्रादेश कर गया। उपर्युक्त श्रेष श्रली हेदरीका वध भी हसी समय हुशा।

काक़ी जलालउद्दीन भाग कर दौलताबादमें जा नासिर-उद्दीन विन मलिक मलका अनुयायी होगया।

सम्राट्के यहाँ श्राने पर इन लोगोंने श्रक्तान, तुर्क, हिंदू श्रीर दासोंकी चालीम सहस्र सेना एकत्र की श्रीर सैनि-कोंने भी शपथ खाकर न भागने तथा सम्राट्का उटकर सामना करनेकी प्रतिश्वा कर ली। परंतु सम्राट्के छत्र न धारण करनेके कारण शाही सेनाके संमुख श्राने पर इन जिद्रोही सैनिकोंको यह भ्रम हो गया कि सम्राट् युद्धमें उपस्थित नही है। फिर युद्धके विक इ रूप घारण कर लंने पर सम्राह्ने ज्योंही सिरपर छत्र लगाया त्योंही विद्वाही दलके पाँव उखड़ गये। नामिरउद्दीन तथा काज़ी जलाल दोनों (विजय लदमीको इस्र प्रकार जाते देख) अपने चार सो साथियों सहित देविगिरिके दुर्गमें, जिसकी गणना संसारके अध्यन्त हद दुर्गोंमें की जाती है, चले गये और सम्राह् दौलताबादमें आ गया। (द्र्गकों देविगिरि तथा नगरको दौलनाबाद कहते है।)

श्रव सन्नाट्ने उनसे दुर्गके बाहर श्रानेको कहा परंतु दुर्गके बाहर श्रानेसे प्रथम उन्होंने प्राण्मिला चाही। सन्नाट्ने प्राण्मिला देना तो श्रम्बीकार किया परंतु रुपा प्रदर्शित करनेके लिए उनके पास कुछ भोजन श्रवश्य भेजा श्रीर स्वयं नगरमें ठहर गया। यहाँ तकका वृत्त मेरे सामनेका है

## १७-- मुक्विल और इत्र उल कोलमीका युद्ध

यह युद्ध काज़ी जलालकं विद्वाहसं प्रथम हुआ था। बात यह थी कि ताज-उद्दीन इन्न उल कोलमी नामक एक बड़ा उपापारी सम्राट्के लिए तुर्किस्तानसं दास, ऊँट, अन्व तथा यस्त्रादिकी बहुमृत्य भेंट लाया। जनताके कथनानुसार यह भेंट एक लाख दीनारसे अधिकको न थी परन्तु सम्राट्ने प्रसन्त हो इसको बारह लाख दीनार प्रदान कर खम्बायनका हाकिम बनाकर भेज दिया। यह देश नायब बज़ीर मलिक मुक्बिलके अधीन था।

व्यापारीने वहाँ पहुँचने ही मश्चवर (कर्नाटक) तथा सीलोनमें पोत भेजना प्रारंभ कर दिया श्रीर उन देशोंसे श्रत्यंत श्रद्धन पदार्थ श्रानेक कारण यह थोड़े ही कालमें धनाड्य बन वैठा। सर्कारी कर समयपर राजधानीमें न पहुँचने पर जब मिलक मुक्किलने इससे तकाज़ा किया तो इसने सम्राट्की छपाके गर्वपर यह उत्तर दिया कि में बज़ीर या नायब बज़ीरके ऋघीन नहीं हूँ। में स्वयं अथवा नोकरोंके द्वारा कर सीधे राजधानी भेज दुंगा।

नायवके पत्र छारा स्वना मिलने पर वज़ीरने उसीको पीठपर नायवको यह लिख भेजा कि यदि न् (अर्थात् नायव) प्रवन्ध करनेमें अनमर्थ है तो लीट आ। यह संकेत मिलते ही नायव सैन्य तथा दास आदिसे सुस्रज्ञित हो व्यापारीका सामना करने आ गया। युद्धमें व्यापारी पराजित हुआ और उसकी संनाकं बहुतमें अमीर मारे गये। अन्तमें सद्घाट्की सेवामें कर और उपहार भेज देने पर व्यापारीको प्राण्-भिज्ञा है दी गयी।

परन्तु उपहार तथा कर भेजते समय मिलक मुक्किलने सम्राह्का पत्र द्वारा व्यापारीका शिकायत लिख भेजी और व्यापारीने नायब की। दानांकी शिकायते आने पर सङ्घाटने मिलक उल-हुकमाँका भगड़ा निपटानेका भेजा ही था कि काजी जलालका विद्राह प्रारंभ हो गया और विद्राहियों द्वारा व्यापारीकी भन-सम्पत्ति लुट जाने पर वह अपने इलाकेमें होकर सम्राट्कं पास भाग गया।

## १८--भारतमें दर्भिन्त

सम्राट्के मन्त्रवर (कर्नाटक) की राजधानीकी त्रोर जानेके पश्चात् भारतमें पेसा घोर दुर्भित्त पड़ा कि एक मन अनाज दिरहमका मिलने लगा। जब भाव इससे भी अधिक महँगा हो गया तो लोगोंकी विपत्तिका दिकाना न रहा। एक बार बज़ीरसे भेंट करने जाते समय मेंने तीन कियोंको महोनोंक मरे हुए घोड़ेकी खाल काट मांस खाते देखा। इन दिनों लगोंकी यह दशा थी कि खालोंको एका एकाकर बाज़ारमें वचने थे और गायोंके बधके समय चूती हुई रुधिर-धारा नकतो पी जाते थे। (मुसलमान धर्ममें रुधिर पीना हराम है।)

कुछ खुरासानी विद्यार्थी तो मुक्तसे यह कहते थे कि हमने हाँगी और सिरसेके बीच 'श्रगरोहा' नामक नगरमें यह दृश्य देखा कि समस्त नगर तो चीरान पड़ा हुआ था परंतु एक घरमें, जहाँ हम राजि बितानेको घुस गये थे, एक पुरुष अस्य मृत पुरुषकी टाँग श्रश्चिमें भून भूनकर खा रहा है।

जनताका असीम कष्ट देख सम्राट्ने समस्त दिल्ली नि-यासियोंको छः छः महीनेके निर्वाहके लिए पर्याप्त अन्न देने-की आज्ञा दी। सम्राट्के इस आदेशानुसार मुंशियोंको लिये हुए काज़ी मुहल्ले मुहल्ले और कुँचे-कुँचे फिर फिर कर लोगोंके नाम लिख डेढ़ रतल प्रतिदिनके हिसाबसे छः छः महीनेके लिए पर्य्याप्त अन्न प्रत्येकको देते जाते थे।

इसी समय मैं भी सवाद कुतुब उद्दीनके मक्ष्यरेके धर्मार्थ भोजनालय (लंगर ) में भोजन बाँटा करता था । लोग भी

(1) अगरोहा—हिसार और फ़तेहाबादकी सड़कपर हिसारसे 18 मीलकी तूरीपर स्थित है। किसी समय तो यह ख़ासा नगर था परन्तु इस समय एक गाँव मात्र है। अग्रवाक वैदय अपनी उत्पत्ति इसी स्थानसे बताते हैं। कहाबत है कि किसी अन्य नगरसे अग्रवाक के यहाँ आने पर नगरका प्रत्येक अग्रवाक उसको एक एक ईंट और एक एक पैसा दे गृह-निर्माण तथा छक्षपति होनेके छिए प्रजुर सामग्री दे देता था। यहाँके खँडहरीपर पटियाका राज्यके किसी अधिकारी हारा निर्मत प्राचीन दुर्गके ध्वंसावशेष अब भी वर्त्तमान हैं।

फिर धीरे धीरे मँभलने लगे। श्रीर ईश्वरने मुक्ते इस परिश्रम श्रीर प्रेमका बदला दिया।

## सातवाँ अध्याय

### निज बृसान्त

### १-- राजभवनमें हमारा प्रवेश

शुहुर तक मैंने सम्राट्के समय नकको घटनार्श्वोका वर्णन किया है। इसके पश्चात् में श्रव श्रपना निजी बृत्तान्त, श्र<mark>यात् मैंने</mark> किस प्रकार सम्राट्की सेवा प्रारंभ की, किस प्रकार उसको छोड़ सम्राट्की श्रोरसे चीन देशकी यात्रा की, और फिर वहाँसे किस प्रकार श्रपने देशको लौटा—ये सभी घटनाएँ विस्तार पूर्वक वर्णन ककुँगा।

सज़ार्की राजधानी दिल्ली पहुँचने पर हम सब राजभवनकी श्रोर चले श्रौर महलके प्रथम श्रौर द्वितीय द्वारोंको पार-कर तृतीय द्वारपर पहुँचे। यहाँ नकीय ( घोषक ), जिनका वर्णन में पहले ही कर श्राया हूँ, वेंडे हुए थे। हमारे यहाँ श्राते ही एक नकीब उठा श्रौर हमको एक विस्तृत चोकमें ले गया जहाँ पर 'ख़्वाजा जहाँ' नामक वज़ीर हमारी प्रतीला कर रहे थे।

बज़ीर महाशयके निकट जानेके पश्चात् तृतीय द्वारमें प्रवेश करने पर हमको हजारसतून (सहस्रस्तंभ) नामक बड़ा दीवानलाना दिखाई दिया। इसी स्थानपर बेंठकर सम्राट् साधारण दंग्बार किया करता है। हम लोगोंने यहाँ इस कमसे प्रवेश किया—सबसे आगे तो खुदावन्दज़ादह ज़ियाउद्दोन थे, तत्पक्षात् उनके आता क्वाम-उद्दीन और उनके पक्षात् सहोदर इमाद-उद्दीन, फिर मैं और मेरे बाद ख़ुदावन्दज़ादहके आता बुरहान-उद्दीन, तत् पश्चात् अमोर मुबारक समर्कन्दी और फिर अर्गी दुगा तुर्का, उनके पीछे खुदावन्दज़ादहका भांजा और फिर बदर-उद्दीन कफ्फाल थे।

सबसे प्रथम बज़ीर महोदयने इतना क्षुककर बंदना की कि उनका मस्तक घरतीके निकट आगया। तत्पक्षात् हम लोगोंने बंदना की, यद्यपि हम केवल रुक्क्ष्म (अर्थान् घुटनों-पर हाथ रखकर नमाज़ पढ़नेके समय जिस प्रकार कुकते हैं उसी तरह ) कुके थे तथापि हमारी उँगलियाँ तक पृथ्वीके निकट पहुँच गर्यो। प्रत्येक आगन्तुकको इसी प्रकारसे सम्राट् के सिहासनको बंदना करनी पड़नी है। हमारे सबके इस प्रकार बंदना कर चुकने पर चोबदारने उच्च स्वरसे "बिस्मिन् हाह" उच्चारण किया और हम बाहर आगये।

### २-राजमाताके भवनमें प्रवेश

सम्राट्की मानाको "मख़ दूमे जहाँ" कह कर पुकारते हैं। यह बहुत बृद्धा हैं और सदा दान-पुण्य करती रहनी हैं। इन्होंने बहुतसे ऐसे मठ (ख़ानकाह) निर्मित करवाये हैं, जहाँ यात्रियोंको धर्मार्थ भाजन मिलना है। राजमानाकं नेव ज्योति-विहीन हैं। कहा जाता है कि इनके पुत्रको राज्य-सिहासन मिलने पर जब अमीर तथा उच पदाधिकारियोंकी सियाँ इनकी चंदना करने अध्यों तो अपने स्वर्श-सिहासन नथा आगन्तुक सियोंके रंग-चिरंगे रक्षजटित इस्बोंकी

आभासे इनके नेत्रोंको ज्योति जाती रही। भाँति भाँतिकी स्रोपिध स्रोर उपचार करने पर भी यह ज्योति पुनः न श्रायी।

सम्राट् इनके। बड़े आदर तथा पूज्य दृष्टिसे देखना है। कहा जाना है कि एक बार यह सम्राट्के साथ कहीं बाहर यात्राके। गयी थीं परंतु सम्राट् कुछ दिन पहिले ही लौट आया। तदुपरान्त जब यह राजधानीमें पधारीं तो सम्राट् स्वयं इनकी अभ्यर्थनाको गया और इनके आने पर घोड़ेसे उतर पड़ा। इनके शिविकारूढ़ होने पर सब लोगोंके सामने उसने इनका पद-खुम्बन किया।

हाँ, तो मैं श्रव श्रपने कथनपर श्राता हूँ। राजभवनसे लीटने पर वज़ीर महाशयके साथ हम सब श्रन्तःपुरके द्वारकी श्रोर गये। मखदृमे-जहाँ इसी गृहमें रहती है। द्वारपर पहुँचते ही हम सब श्रपने घोड़ोंने उतर पड़े। इस समय हमारे साथ बुरहान-उदीनके पुत्र काज़ी उलकुजात जमाल-उद्दीन भी थे। द्वारपर हम सबने भी काज़ी तथा बज़ीर महां-दयकी भाँति बंदना की।

हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सामध्यां नुनार राज-माताके लिए कुछ न कुछ भेंट लाया था। द्वारस्थ मुंशीने हमारी इन भेंटोकों लिख लिया। इसके पश्चान् कुछ बालक बाहर आये और इनमें से स्वयंते बड़ा लड़का कुछ कालतक बज़ीर महोदयंते थीरे धीरे कुछ बात कर पुनः प्रासादकी आर चला गया। इसके बाद बजीरके पास दो दास और आये और पुनः महलों में चले गये। अवतक हम खड़े थे। अब हमको एक दालानमें बैठनेकी आज्ञा हुई। इसके पश्चान् भोजन आया और फिर बहाँ सुवर्णके लोट, रकाबी, प्याले, बड़े बड़े पतीलोंकी भाँति बने हुए स्वर्णके मटके तथा प्रडोचियां लाकर रखी गर्यी और दस्तरख्वान बिछा दिये गये। प्रत्येक दस्तरख्वानपर दो पंकियाँ थीं। प्रत्येक पंकिमें सर्वश्रेष्ठ अतिथिको प्रथम श्रासन दिया जाता है।

दस्तरस्वानको श्रोर श्रश्नमा होनेके बाद हाजियों तथा नकीवोंके बंदना करने पर हम लोगोंने भी बदना की। सर्वप्रथम शरवत श्राया, शरवत पीनेके पश्चात हाजिबोंके 'विस्मिल्लाह' उच्चारण करने पर हमने भोजन प्रारम्भ किया। भोजनके पश्चात् नवीज़ (श्र्यांत् मादक प्रवंत) श्राया श्रीर तदुपरान्त पान दिये गयं श्रीर हाजिबोंके पुनः 'विस्मिल्लाह' उच्चारण करने ही हम स्वनं पुनः बंदना की।

श्रव हमको श्रन्यत्र ले जाकर 'ज़रे-वक्त' (श्रथीत स्नुनहरी कामकी मलमल ) को खिलश्रलें प्रशान की गर्या। हमने पुनः महलके द्वारपर श्रा वन्दना की, तथा हाजियोंने 'विस्मिश्लाह' उद्यारण किया। वजीर महाशयके यहाँ ककनेके कारण हम भी कक गये और इस प्रकारने थोड़ा ही समय बीता होगा कि महलके भीतरसे पुनः रेशम-कनाँ तथा रुईके बिना सिले हुए थान श्राये। इनमेंसे हममेंसे प्रत्येकको कुछ कुछ भाग दिया गया।

तदुपरान्त स्वर्ण-निभिन्न तीन थालियाँ श्रायों। एकमें शुष्क मेवा था, दूसरीमें गुलाव श्रीर तीसरीमें पान। जिसके लिए ये चीजें श्राती हैं, यह इस देशकी प्रथाक अनुसार एक हाथमें थाली ले दूसरे हाथसे पृथ्वीका स्पर्श करना है। बज़ीर महोदयने प्रथम थाली श्रपने हाथमें लेकर मुसको किस प्रकारका श्राचरण करना चाहिये यह भलीओंनि समस्राया श्रीर वेसा करनेके उपरान्त हम सब उस गृहकी श्रोर चलदिये जो हम।रे उहरनेके लिए नियन किया गया था।

यह गृह नगरमें पालम दरवाजे के पास था। यहाँ पहुँचने पर मैंने फ़र्रा, बोरिया, वर्तन, खाट, बिछीना इत्यादि सभी आवश्यक चीजें प्रस्तुत पायों। इस देशकी चारपाइयाँ बहुत ही हलकी होती हैं। प्रत्येक पुरुप इनको बड़ी सुगमता-से उटा सकता है। यात्रामें भी प्रत्येक पुरुप चारपाई सदा अपने साथ रखना है। यह काम दासके सुपुर्द रहना है। वही इसको स्थान स्थानपर ले जाता है।

खाटोंके चारों पायं गाजरके श्राकारके (अर्थात् मूला-कृति) होते हैं श्रोर इनमें चार लकड़ियाँ लम्बाई तथा चौड़ाईमें उकी रहती हैं। रेशम या कईकी रिस्सियोंसे ये बुनी जाती हैं। ठंडी होनेके कारण शयनके समय इन्हें गीली करनेकी श्रावश्यकता नहीं होती।

हमारी चारपाईपर रेशमके बने हुए दो गद्दे, दो तिकये श्रीर एक लिहाफ था। इस देशमें गद्दों, तिकयों तथा लिहाफों-पर कताँ या रुईके बने हुए श्वेत गिलाफ चढ़ानेकी प्रधा है। गिलाफ मैला हो जाने पर धो दिया जाता है श्रीर गद्दे श्रादिक भीतरसे सुरक्षित रहते हैं।

हमारे यहाँ आते ही प्रथम रात्रिमें ज़रास (अर्थात् आटे वाला) और क्स्साब (मांस वेचनेवाला कसाई) हमारे पास भेजें गये और हमको प्रतिदिन इन दोनों पुरुषोंसे नियत परिमाणमें आटा तथा मांस लेनेका आदेश होगया। इन दोनों पदार्थोंके यथावन परिमाण तो मुक्ते इस समय याद नहीं रहे परन्तु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस देशमें ये दोनों पदार्थ समान मात्रामें दिये जाते हैं।

उपर्युक्त स्नातिष्यका प्रक्रिश्च राज-माताकी स्नोरसे था। स्नातिष्यके सम्राट्का वर्णन सम्यत्र दिया जायगा।

#### ३---राज-भवनमें मवश

इसके पश्चात राजभवनमें जाकर हमने वज़ीरको प्रणाम किया और उन्होंने मुक्तको दो थैलियोंमें दो सहस्र दीनार सर शुस्ती (श्रर्थात् सिर घोनेका उपहार) के लिए देनेके श्रनन्तर एक रेशमी खिलश्चत भी प्रदान की। मेरा इस प्रकार सम्मान कर वज़ीर महोदयने मेरे श्रनुयायियों तथा दास श्रीर भृत्योंके नाम लिख इनको चार श्रेणियोंमें विभक्त किया। प्रथम श्रेणीवालोंको दो-दो सौ दीनार, ब्रिनीय श्रेणीवालोंको हो डेढ़-डेढ़ सौ, तृतीय श्रेणीवालोंको सौ-सौ श्रीर चतुर्थ श्रेणीवालोंका पचहत्तर पचहत्तर दिये। मेरे साथ सब मिलाक्तर कोई चालीस श्रादमी थे श्रीर इन सबको कोई चार सहस्र दीनार मिले होंगे।

इसके पश्चाद् सम्राट्की श्रांग्से भांत देनेका आदेश होने पर एक हज़ार रतल श्राटा श्रीर इतना ही मांस भेजा गया। श्राटेका एक तृतीयांश तो मैदा था श्रीर शेष बिना छना हुआ श्राटा। इसके श्रातिन्क शकर, घी तथा फोफिल (सुपारी) भी कई रतल' श्रायी पर इनका ठीक ठीक परिमाण मुक्ते स्मरण नहीं रहा। हाँ तांबृल संख्यामें एक सहस्र श्रवश्य थे।

(१) 'भारतीय रतस्त' से बतूताका आशाय तत्काकीन प्रचलित 'मन' से हैं। यह आजकस्तके १५३ सेरके बराबर होता था। परन्तु फरिश्ताकं कथनानुसार यह प्राचीन सन आधुनिक १२ सेरके बराबर था। यही स्टेखक अखाउडीन खिलज़ीके समय एक मन चाशीस सेरका और प्राचेक सेर २५ तोलेका बनाता है। परन्तु प्रभायह है कि तोलेकी क्या तौल थी ? यह आधुनिक तोलेके ही बराबर या या इससे कुछ न्यूनाबिक ? भारतीय रतल बीस पश्चिमीय तथा पञ्चीस प्रिश्न देशीय रतलके बराबर होता है।

खुदायन्द्रजादहके भोजनके लिए चार सहस्र रतल श्राटा, इतना ही मांस तथा श्रन्य श्रावश्यक पदार्थ भेजे गये।

## ४--मेरी पुत्रीका देहावसान और अंतिम संस्कार

यहाँ आनेके डेढ़ महीनेके पश्चात् मेरा पुत्रीका आणान्त हो गया। इसकी अवस्था एक वर्षसे भी कम थो। सूचना पाते ही बज़ीरने पालम दरवाज़ेके बाहर इब्राहीम कुनवीके मठके निकट अपने बनताये हुए मठमें इसको गाड़नेकी आज्ञा दी। उसने इस घटनाकी सूचना सम्राट्को भी भेजी और इस पड़ावके दृशीपर हाते हुए भी उसका उत्तर दृसरे ही दिन संध्या समय आ गया।

इस देशमे तीसरे दिन प्रातःकाल होते ही मृतककी क्रियर जानेकी परिपाटी चनी श्राती है। क्रियर फूल रख चारों श्रोर रेशमी वस्त्र तथा गहे विद्धा दिये जाते हैं। फूल प्रत्येक ऋतुमें मिलते हैं। साधारणतथा चम्पा, यासमन (माधती), शब्धों (पीला फुल विशेष), रायवेल (श्वेत पुष्प विशेष) श्रार चमेलीके (श्वेत तथा पीत दानों प्रकारके) पुष्प ही क्रवेंपर बखेरे जाते हैं। इसके श्रातिरिक्त, क्रवेंपर नीचू तथा नारिगयोकी फल्युक्त डालियाँ भी धर दी जाती हैं। फल न होने पर शाखाश्रीमें विविध प्रकारके मेवे डारेसे बाँध दिये जाते हैं। इसके पुरुप श्रपनी श्रपनी कुरान लाकर यहाँ पाठ करता है। इसके बाद उपस्थित व्यक्तियोंको गुलाब पिलाने है श्रीर उनपर गुलाब ही छिड़कते है। फिर पान देकर सबको बिदा कर देते है।

तीसरे दिन प्रातः काल होते ही मैं भी परिपारीके अनु-गर समस्त पदार्थ यथाशक्ति एकत्र कर बाहर निकला ही ग कि मुक्ते यह सुचना मिली कि वज़ीरने कुब्रपर स्वयं सब दार्थ एकत्र कर डेरा लगवा दिया है। वहाँ जाकर जो देखा ां सिन्ध् प्रान्तमें हमारी श्रभ्यर्थना करनेवाले हाजिब शम्स-उद्दीन फोशिन्जी और काज़ी निजाम-उद्दीन करवानी तथा ।गरके समस्त गण्यमान्य पुरुष वहाँ उपस्थित थे। यह मद्र पुरुष मेरे आनेसे प्रथम ही वहाँ पहुँच कर कुरानका पाठ कर रहे थे और हाजिब इनके संमुख खड़ा था। मैं भी अपने माथियों सहित कब्रपर जा बैंडा। पाटके अनंतर कारियोंने ( श्रर्थान् कुरानका शुद्ध स्वरसे पाठ करनेवालाने ) बड़े सुन्दर, शब्दोंमें कलाम श्रज्लाह (कुरान ) का पाठ किया । नत्पश्चान् काज़ीने खड़ा हो एक मरिसया (अर्थान शेक्सर्या कविता जो मृत्युके श्रवसर पर पढ़ी जानी हैं ) पढ़ा श्रीर सम्राटकी वंदना की। सम्राटका नाम श्राने ही समस्त उपस्थित जनता खडी हो उसी प्रकारसे बंदना कर फिर बैठ गयी। श्रेनमें काजीने दुआ माँगी ( अर्थात प्रार्थना की ) श्रीर हाजिय तथा उसके साथियोंने गुलाबके शीशे ले लोगोंपर छिड़का श्रीर मिसरीका शर्वत पिला तांबूल वाँटे।

श्रव मुक्तको तथा मेरे माधियोंको न्यारह जिलश्चर्ते सम्राटकी श्रारसे प्रदान की गयी श्रीर हाजिय घोड़ेपर सवार है। राजभवनकी श्रोर चल दिया। हम भी उसके साथ साथ वहाँ गये श्रीर राजसिंहासनके निकट जा परिपाटीके श्रनुसार बंदना की।

इसके पश्चात् जव में निवासस्थानपर आया तो मालुम हुन्ना कि दिन भरका स्नारा भोजन राज-माताके भवनसे आया हुआ धरा है। यह भोजन सबने किया। दोन-दुखियोंको भी खूब बाँटा गया और फिर भी बहुतसी रोटियाँ, हलुआ, चीनी, मिसरी इत्यादि चीजें बच रहीं और कई दिनों तक पड़ी रहीं। यह सब सम्राटकी आज्ञासे किया गया था।

कुछ दिन पश्चात् मखदुमे-जहाँ अर्थात् राजमाताके घरसे डोला श्राया । इस देशकी ख़ियाँ श्रीर कभी कभी पुरुष भी इस सवारीमें बैठते हैं। यह आकारमें रेशम अथवा रुई (सूत) की डारी द्वारा वनी हुई चारपाईके सहरा होता है। इसके ऊपर एक लकड़ी होती है जो ठोस वाँसको टेढा कर बनायी जाती है। चारपाई इस लकड़ीमें लटकती रहती है। श्रीर इस बाँसके। चार चार पुरुष क्रमसे इस प्रकार उठाते हैं कि जब श्राधे पुरुष भार-बहन करते हैं तो उस समय शेष श्राधे खाली रहते हैं। जो कार्य मिश्र देशमें गदहोंसे लिया जाता है वही भारतमें डोलियों द्वारा संपादित होता है। बहुतसे पुरुषोंका निर्वाह इसी व्यवसायपर निर्भर है। वैसे ता डोलियाँ दासों द्वारा वहन की जाती हैं परन्तु दास न होने पर किरायेपर बहुतसे पुरुष नगर्मे राजभवन तथा श्रमीरोंके द्वारके पास श्रीर बाजार इत्यादिमें मिल जाते हैं। इन लोगोंकी जीविका इसी कार्य द्वारा चलती है। कोई भी व्यक्ति इनको किरायेपर डोलियाँ उठवानेके लिए ले जा सकता है। जिन डोलियोंमें ब्रियाँ बैठनी है उनपर रेशमी पर्दे पड़े रहते हैं।

राजमाताके डांलेपर भी रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। श्रपनी मृतक पुत्रीकी माताको इसमें बिठा और उपहारस्वक्रप एक तुर्की दासी साथ कर मैंने डोला पुनः राजभवनकी ओर भेज दिया। राजिभर श्रपने पास रख राजमाताने मेरी दासी स्त्रीको अगले दिन एक सहस्र मुद्रा, स्त्र्यके जड़ाऊ कड़े, स्र्युहार, रदोज़ी कर्तांका कुर्त्ता और सुनहरी कामदार रेशमकी ख़िल त तथा अन्य कई प्रकारके सूर्ता वक्कोंके थान देकर बिदा किया। ख़ाटके दृत मेरे रत्ती रत्ती बृत्तान्तकी सूचना सम्राट्को देते हते थे। इस कारण, अपनी प्रतिष्ठा अनुष्ण बनाये रजनेके तुप, मैंने ये वस्तुपँ अपने मित्रों तथा अरुणदानाओंको दे डालीं।

सम्राद्ने श्रव मुक्को पाँच सहस्र दीनारकी वार्षिक गयके कुछ गाँच जागीरमें दिये जानेका श्रादेश दिया। मम्राद्की श्राहानुसार वज़ीर श्रार उद्य न्यायाधिकारियांने मेरे लिए वावली, बसी, श्रीर वालड़ा नामक गाँवका श्रार्थ भाग सकार्यके लिए नियत किया। ये सभी श्राम दिक्कों से लेलह होसकी दुरीपर हिन्द-पतिकी 'सर्दा' में निथत थे! सौ ग्रामोंके समृहको इस देशमें सदी कहते हैं। प्रत्येक सदीपर रक "चातरी" (चांधरी) होता है। कोई बड़ा हिन्दू इस रदपर नियत किया जाता है। इसके श्रितिरक कर संग्रहके लिए "मृतसरिफ" में। नियत किया जाता है।

इसी समय बहुतसी हिन्दू क्षियाँ भी लुटमें आयी थीं। वज़ीरने इनमेंसे दन दासियाँ मेरे पास भेज दीं। मैने इनमेंसे एक दासी लानेवाले पुरुषको देना चाहा परन्तु उसने

- (१) हिंदपत—सम्भव है, आधुनिक सोमपत या सम्पतको हा बतृमाने 'हिंदपत' छिल दिया हो । 'व।वलां' नामक उक्त गाँव भी सोन-पत-दिलीको सदकपर दिलीसे ५-६ मांडकी दूरीपर है। बाहला नामक गाँव भी इसीके पास है। बतृताने इसको 'बाडवां' किसा है।
- (२) दासी—उस समय साधारण दासीका मूल्य आठ टंक-से अधिक न था और पत्नी बनाने योग्य दासी १५ टंकको मिछली थी। मसालिकडळ भवसारके केलकका, जो बतुनाका समसामयिक था, कथन है कि इन दासियोंमेंसे किसी एक सुंदर दासीके साथ विवाह कर-

लेना स्वीकार न किया ! तीन छोटी छोटी दासियाँ तो मेरे साधियोंने ले लीं शौर शेषका हाल मुक्ते मालूम नहीं ।

गन्दी तथा सभ्यतासे श्रनभिक्ष होनेके कारण इस देशमें लृटकी दासियाँ खुब सस्ती मिलती है। जब शिक्तित दासियाँ ही सम्ती मिल जाती हैं तो फिर कोई व्यक्ति ऐसी दासियों को क्यों मोल ले?

सारं देशमें हिन्दृ और मुसलमान मिले हुए रहने पर भी
मुसलमान हिन्दु औपर गालिव है। बहुतसे हिन्दु औन दुर्गम
पर्वतो तथा अगम्य बनौका आश्रय ले रखा है। बाँस इस
देशमें खूब लम्बा होता है और इसकी शाखा-प्रशाखाएँ भी
इतनी होती है कि श्रिक्षका भी इतपर कुछ प्रभाव नहीं होता।
ऐसे ही बाँसके गम्भीर बनौमें जाकर हिन्दु औने श्राध्य लिया
है। बाँसकी बाद दुर्ग-प्राचीरोंका मा काम देती है। इसके
भीतर इनके ढोर रहते है और खेती आदिका भी काम होता
है। बर्षा ऋतुका जल भी पर्याप्त राशिमें सदा प्रस्तुत रहता
है। उपयुक्त अश्लो द्वारा इन बाँसीका बिना काटे कोई ब्यक्ति
इनपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता।

# ५ - सम्राट्के आगमनसे पथमकी ईदका वर्णन

जब ईद-उल-फ़ितर (अर्थात् रमज़ानके पश्चात्की ईद)
तक भी सम्राट् राजधानीमें लोट कर न श्राया तो ईदके दिन
स्रतीय रुष्णवस्त्र पहिन, हाथीपर सवार हो, नगरमें निकला।
हाथोकी पीठपर बोकीके समान कोई बोज़ रख बारों कोनोंपर बार अंडे लगाये गये थे।

नेकी प्रथा भी उस समय थी। बन्ताने भी ऐसी दासिकोंसे अनेक विवाह समय समयपर किये थे। ख़तीबके आगे आगे हाथियोंपर सवार मोअज्जिन तक-वीर पढ़ते जाते थे। इनके अतिरिक्त नगरके काज़ी और मौलवी भी जनसके साथ सवारियोंपर चडे ईदगाहकी राहमें सदका (दान) बाँटने चले जाते थे।

ईद्गाहपर रुईके कपड़ेके सायबान (शामियाना) के नीचे फर्श लगा हुआ था। सब लोगोंके एकत्र हो जाने पर स्तिबने नमाज पहाकर खुतवा पढ़ा (अर्थात् धर्मीपदेश दिया)। तदुपरान्त और लाग तो अपने अपने घरोंकी और चले गये परन्तु हम राज-प्रासादमें गये। वहाँ सब परदेशियों तथा अमीगीका सम्राहकी आरसे भाज देनेके उपरान्त कही हमको अपने घर आनेका अवकाश मिला।

#### ६-सम्राट्का स्वागत

शब्बाल नामक मासकी चतुर्थ निधिको सम्राट्ने राज-धानीस सान मीलकी दृरीपर नलपन नामक भवनमे विश्वाम किया। समाचार पाते ही बज़ीरकी श्राश्चानुसार हम लोग सम्राट्की अभ्पर्थनाके लिए चल पहे। सम्राट्की भेंटके लिए, ऊँट, घोड़े, खुरासान देशके मेवे, नलवार, मिसरी और तुर्की दुम्बे प्रत्येकके पास प्रस्तुन थे।

राजप्रासादके द्वारपर श्रागन्तुक सर्वप्रथम एकत्र हुए श्रीर नत्पश्चात् क्रमानुसार भीतर प्रवेश करने पर प्रत्येककां कताँकी कामदार खिलश्चत मिली।

श्रद मेरे प्रवेश करनेकी बारी श्रायी। मैंने सम्राट्को कुर्सीपर बेंडे हुए पाया। देखने पर पहले तो मुक्के वह हाजिब सा प्रतीत हुश्रा, परंतु उसके निकट ही अपने परिचित मिलक उल नुदमा नासिर उद्दीन काफ़ी हरवीको खड़ा देख संदेह

दूर होगया और में तुरंत समभ गया कि भारत-सम्राट्यही हैं। हाजिबके बंदना करने पर मैंने भी ठोक उसी प्रकार सम्राट्-की बंदना की और सम्राटके चचाके पुत्र फीरोज़ने, जो श्रमीर ( श्रर्थात् प्रयान ) हाजिव था, मेरी श्रभ्यर्थना की । इसपर मैने सन्नार्को पुनः बंदना की। तदुपरान्त मलिक-उल-नुद्माके 'बिस्मिल्लाह मोलाना वदर उद्दीन' उच्चारण करने पर मै सञ्जादके निकर चला गया। (भारतवर्षमें मुक्तको लोग बदग-उद्दीन कहा करते थे। इस देशमें प्रत्येक ऋरय देशीय पंडितको मीलाना कहनेको प्रथा है। इसी कारण नासिर उद्दीनने मुक्ते मौलाना बदर उद्दीन कहकर पुकारा।) सम्राट्ने मुक्तसे हाथ मिलाया श्रीर तद्परांत मेरा हाथ श्रपने हाथमें ले श्रत्य-न्त कामल स्वरसे फ़ारसी भाषामें मुफसे कहा कि तुम्हारा द्याना शुभ हो, चिन प्रसन्न रखो, तुमपर मेरी सदा कृषा बनी रहेगी। दान भी मैं तुमका इतना ऋधिक दूंगा कि उसका वर्णन मात्र सुनकर तुम्हारे देशभाई तुम्हारे पास आ एकत्र हो जायँगे। इसके उपरांत देशके सबंधर्मे प्रश्न करने पर मैंने जब अपना देश पश्चिममें बतायाता उन्होंने मुक्तसं पृद्धा कि क्या तुम श्रमीर उल मोमनीन'के देशमें रहते हा? मेने इसके उत्तरमें 'हाँ' कहा । सम्राट्के प्रत्येक वाक्यपर में उसका हस्त-चुम्बन करता था। सब भिलाकर मैंने उस समय सात बार हस्त-चुम्बन किया होगा। इसके पश्चात् मुक्तको खिल्झत दी गयी श्रौर में वहाँसे लोटा।

श्रव समस्त नवागन्तुकोंके लिए दस्तरक्वान विद्वाया गया। प्रसिद्ध काजी उलकुण्जात सदरेजहाँ नाग्निरउदीन

<sup>(1)</sup> अमीर उक-भीमनीनका देश-इससे 'मोराका' का ताःपर्व्य है।

<sup>(</sup>२) सदरे-बहाँ और काज़ी-उलकुज़ात, इन दोनों पदींपर एक हो

ख्वारज़मीं, काज़ी उल कुज्ज़ात सदरे-जहाँ कमाल-उद्दीन गज़-नवी, श्रीर इमाद-उल मुल्क बल्शी तथा जलालउदीन केजी श्रादि श्रम्य बहुतसे हाजिय श्रीर श्रमीर उस समय हमारी सेवामें वहाँ उपस्थित थे। दम्तरज़्वानपर तिरिमज़िक काज़ी खुदाबन्दज़ादह काज़ी कवाम-उद्दीनके चचाके पुत्र, खुदा बन्दजादह गयास उद्दीन भी उपस्थित थे। सम्राट इनकी बहुत श्रादर श्रीर सम्मानकी दृष्टिसे देखता था; यहाँ तक कि वह उन्हें भाई कह कर पुकारा करता था। यह महाशय श्रपने देशसे कई बार सम्राट्के पास श्राये थे।

उस दिन परदेशियों में भे निम्न लिखिन व्यक्तियों को खिलश्रात दी गयी। प्रथम तो खुदावन्द्रजादह क्याम-उद्दीन श्रीर
उनके भ्राता ज़िया-उद्दीन, इमाद-उद्दीन श्रीर बुखान-उद्दीनने
खिल्लास्रत पायी। तदुपरांत उनके भांजे श्रमीर बखा विन रूथ्यद्
ताज-उद्दीनका भी इसी प्रकार सम्मान किया गया। इनके
दादा बजीह उद्दीन खुरासान देशके बजीर थे झीर मामा
स्रला-उद्दीन भारतमें श्रमीर तथा बजीर थे। फालकिया
नामक उयोतिषविद्यालय स्थापित करनेवाले ईराक देशके उप
मंत्रीके पुत्र हैबत-उज्जा इन्जुल-फ़लकीको भी खिलस्रत मिली।
व्यक्तिकी नियुक्ति की जाती थी। इस प्राधिकारीको सदरअस्मुद्र भी
कहते थे। समस्त दीवानीके प्राधिकारी इनकी अधीनसामें काम करते
थे। समस्त दीवानीके प्राधिकारी इनकी अधीनसामें काम करते
थे। मसालक उल-भवसारके अनुसार तत्कालीन प्राधिकारी काजी
कमाल उद्दीन, सदरे जहाँकी जागीरकी साठ इजार टंक बार्षिक
भाष थी।

इसी प्रकार संत, साधुओं (फ़र्कारों) के सर्वोच्च पदाधिकारीको दीख उल-इसकाम कहते थे। इनको भी सदरे-जहाँ के बरावर ही वार्षिक भावकी जागीर दी जाती थी।

٠.,

सम्राट् नेशिंग्वाँके मुसाहिब बहराम चोवीके वंशज श्रीर लाल ( चुन्नी रक्षिके अरादक बदख्शाँ प्रदेशकी पर्वतमालाश्रोंके निवासी मलिक कराम तथा समरकृत्य-निवासी श्रमीर मुवारक, श्रग्नवगा तुरकी, मलिक-ज़ादह तिगमिज़ी श्रीर सम्राट्के लिए भेंट लानेवाले शहाब-उद्दीन गाज़रीनी नामक व्यापारीको भी (जिसकी सब सम्पत्ति राहमें ही लुट गयी थी) सम्राट्ने खिलश्रत प्रदान की।

### ७—सम्राट्का राजधानी-प्रवेश

श्रगले दिन सम्राट्ने हममें से प्रत्येकको श्रपने निजी घोड़ोंमें से, सोने चाँदीके कामवाली ज़ीन तथा लगाम सहित, एक एक घोडा प्रदान किया।

राज्ञशानीमें प्रवेश करते समय सम्राट् श्रश्वाहर था श्रीर हम सब श्रपने श्रपने घोड़ोंपर सवार हो सदरे जहाँ के साथ उससे श्रागं श्रागं चलते थे। सम्राट्की सवारीके श्रागं श्रागं सोलह सुसज्जित हाथियोंपर निशान फहरा रहे थे। सम्राट् तथा हाथियोंके ऊपर जड़ाऊ तथा साद सुवर्णके छत्र सुशोभित हो रहे थे, श्रीर उसके संमुख रत-जटित जीनपोश उठाय

किसी किसी हाथीपर छोटी छोटी मंजनीके भी रखी हुई थी। सजाट्के नगरमें प्रवेश करते हो इन मंजनीकोंमें दिरहम तथा दीनार भर भर कर फेंके जाने लगे श्रोर सम्राट्-के श्रागे श्रागे चलनेवाले सहस्रों सेनिक तथा जनसाधारण इनको उठाने लगे। राज-प्रासादनक इसी प्रकार न्योद्धावर होती रही। राहमें स्थान स्थानपर रेशमी वस्त्राच्छादित काटके वुजींपर गानेवाली स्त्रियाँ बैठी हुई थीं। परन्तु इन बातोंका विस्तृत वर्णन में पहले ही कर चुका हूँ, अतएव यहाँ दुहराने-की आवश्यकता नहीं।

### <----राजदरबारमें उपस्थिति

अगला दिन शुक्रवार था। भीतर प्रवेश करनेकी आहा न आनेके कारण हम सब राज-प्रामादके दीवान्कानेके द्वारसे प्रवेश कर तृतीय द्वारको सहनचियों (तिदरियों) में जाकर बैठ गये। इतनेमें शम्स-उद्दीन नामक हाजिबने यह कह कर कि इन सबको भीतर प्रवेश करनेकी आहा है, मुतसिद्योंको हमारे नाम लिखनेकी आहा दी और हममें से प्रत्येकके अनुगामियोंको संख्या भी, जो उसके साथ भीतर प्रवेश कर सकते थे, नियत कर दी गयी। मुक्तको केवल आठ पुरुषोका अपने साथ भीतर ले जानेका आदेश हुआ।

हम सबने अपने अपने अनुगामियों सहित भीतर प्रवेश हो किया था कि दीनारोंकी थैलियाँ तथा तराज् आ गयं और काज़ी-उल-कुज़ात तथा मुतमहीगण प्रत्येक परदेशीको द्वार-पर बुला बुला कर नियत भाग देने लगे। इस बाँटमें मुक्तं पाँच सहस्र दीनार मिले और सब मिला कर कोई एक लाख रुपया बाँटा गया। राजमाताने यह धन अपने पुत्रके राज-धानीमें सकुशल लौट आनेके उपलब्यमें सदके (दान) के लिए निकाला था। इस दिन हम लौट गये।

इसके पश्चात् सम्राट्ने हमको कई बार बुला कर श्रपने दस्तरख्वानपर मोजन कराया श्रीर बड़े मृदुल स्वरसे हमारा वृत्तांत पूछा। एक दिन तो सम्राट्ने हमसे यह कहा कि तुमने जो मेरे देशमें श्रानेकी छपा की श्रीर कप्ट सहे, उनके प्रती-कारमें में तुमको क्या दे सकता हूँ। तुममेंसे वयोवृद्ध पुरुषों- को मैं पितातुल्य, समवयस्कोंको भ्रात्वन् तथा छोटोंको पुत्रवन् मानता हूँ। इस नगरको समता करनेवाला इस देशमें कोई अन्य नगर नहीं है। तुम इसको अपनी ही मिल कियत समसो। सम्राटक ऐसे बचन सुन हमने उसको धन्यवाद दिया और उसके निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना भी की। इसके पश्चान् हम लागोंका पद तथा वेतन नियत किया गया। मेरा बेतन बारह हज़ार दीनार वार्षिक नियत कर, मेरी तीन गाँवोंकी पहली जागीरमें जारह और मिलकपुर नामक दो गाँव और मिला दियं गये।

पक दिन खुदाबन्दजादह ग्यासउद्दीन और सिंधु-प्रदेश-के हाकिम कृतुब-उल मुल्कने आकर हमसे कहा कि अववन्दे आलम् (सम्राट्) चाहते हैं कि योग्यता तथा रुचिक अनु-सार तुम लोगोंका कोई भी कार्य दिया जा सकता है। वज़ीर, शिक्तक, मुन्शी (लेखक), अमीर या शेख, जो पद चाहों ले सकते हो। हम लोगोंका विचार तो पारितोषिक ले अपने अपने घरोंको लौटनेका था, अतप्त्र यह बात सुन पहले तो हम सब चुप हो रहे। परन्तु उपर्युक्त अमीरबाह्म बिन सम्पद ताज-उद्दीनने अन्तमें यह कह ही अला कि मेरे पूर्वज तो बज़ोर थे और मैं लंखक हूँ। इन दो कार्योंके अतिरिक्त में किसी अन्य कार्यका सम्पादन नहीं कर सकता। हैवत-उम्ला फ़लकीने भी कुछ ऐसा ही कहा। खुदाबन्दज़ादहने अब मेरी ओर देख कर अरबी भाषामें पूजा कि कहिये 'सैट्यदना'' (अर्थात् हे सच्यद) आप क्या कहते हैं? (सम्राट्के अरब देश-वासियोंको सम्मानार्थ सच्यद कह कर पुकारनेके कारण,

 भिछकपुर नामक गाँव कुतुबके पश्चिम दो-तीन मं छकी दूरीपर पहादीकी दूसरी तरफ बसा हुआ है। इस देशमें सभी श्रारबींको सच्यद ही कहकर सम्बोधन करनेकी प्रथा है)।

मैंने कहा कि लेखक हाना या मंत्रित्व करना मेरा कार्य नहीं है, हमारे यहाँ तो बाप दादाके समयसे काज़ी और शैव ही होते आये हैं। रही अमीरा अथवा सेनामें उच्च पदकी बात। उसके सम्बन्धमें तो आप भी भलीमांति जानते ही हैं कि अरव देशीय तलवारके कारण ही सभी बाह्य देशोंने मुसलमान धर्मकी दीज्ञा ली है। तान्पर्य्य यह कि सैनिक हो खड्गप्रहार करना तो हमारो घुट्टोमें सिमलित हैं। सम्राट् उस समय सहस्र-स्तम्भ नामक भवनमें भाजन कर रहा था। मेरा उत्तर सुन कर वह यहुत प्रसन्न हुन्ना और हम सबको बुला भेजा। सम्राट्के साथ भोजन कर हम पुनः प्रात्मादसे बाहर आ बैठ गये। फोड़ा निकल आनेसे बढनेमें असमर्थ होनेके कारण केवल में अपने घर चला आया।

तदनन्तर पुनः प्रासादमें उपस्थित होनेका सम्राह्का आर्देश होते ही मेरे सब साथी भीतर गये और मेरी अनुपिषितिकी समा चाही। इसके पश्चान् अन्नकी नमाज़ पढ़ कर मैं भी पुनः दीवानख़ानेमें जा बेठा, आर वहीं मैंने मग्रिब (अर्थान् स्वांस्तके पश्चान्) की नमाज़ तथा इशा (अर्थान् चार घड़ी रात बीतनेके पश्चान्) की नमाज़ पढ़ी। इननेमें एक और हाजिबने बाहर आ हमसे कहा कि सम्राह तुमको याद करने हैं। यह सुन सबसे प्रथम, अपने अन्य आताओं में सबसे बडे होनेके कारण, खुदाबन्दज़ादह जिया-उद्दीन प्रामादके भीतर गये और सम्राहने उसी समय उनको मीरदाद (अर्थान् प्रधानन्यायाधीश) के पद्यर प्रतिष्ठित कर दिया। यह पद केवल कुलीन व्यक्तियोंको ही दिया जाता है। यह पदाधिकारी

( नित्य-प्रति ) काजी महोदयके साथ न्यायासनपर बैठ, किसी उच्च कुलोत्पन्न श्रमीरके विरुद्ध श्रारोप होने पर उसे काज़ीके समज्ञ उपस्थित करता है । इस पदपर पचास सहस्र वार्षिक वेतन नियत है श्रीर इतनी ही वार्षिक श्रायकी जागीर इस पदाधिकारीको दी जाती है।

परंतु सम्राद्ने खुदावन्दज़ादहको उसी समय पचास सहस्र दीनार दिये जानेका आदेश दिया और 'शेर-सूरत' नामक सोनेके तार युक्त रेशमी खिलश्चत भी उनको उसी समय पहिरायी गयी। (पीठ तथा वक्तः स्थलपर सिंहकी आकृति बनी होनेकं कारण इस खिलश्चतको उक्त नाम दिया गया है, खिलश्चतमें सुवर्णका कितना परिमाण है, यह बात भी उसमें लगे हुए पर्चेसे विदित हो जाती हैं।) इसके श्चतिरिक्त 'प्रथम श्चेणी' का एक अध्व भी उनको प्रदान किया गया।

श्रश्वोंकी इस दंशमें चार श्रेणियाँ हैं श्रीर मिश्र देशकी ही भांति इनपर जीन रखी जाती है। केवल लगामोंके कुछ भागमें चाँदी लगी होती है परन्तु उसपर सोनेका मुलम्मा कर देते हैं।

इसके पश्चात् श्रमीरवल्त भीतर गये। इनको वज़ीरके साथ मसनदपर वंड दीवान उपाधिधारी पुरुषोंके हिसाब किताब देखनेका भार दिया गया। इनको चालीस सहस्र दीनार वार्षिक दिये जानेका आदेश हुआ और इसी आयकी भू-सम्पत्ति (जागीर) इनके नाम कर दी गयी। इसके अतिरिक्त चालीस सहस्र दीनार तथा उपर्युक्त प्रकारका घोड़ा और जिल्लासन भी उसी समय दे इनको 'आश्ररफ़-उल-मुल्क' की उपाधि प्रदान की गयी।

तदनंतर हैवत-उल्ला फ़लकी भीतर गये । चौबीस सहस्र

दीनार इनका वार्षिक वेतन कर दिया गया और इतनी ही वार्षिक आयकी जागीर दे, इनको सम्राट्ने रसूलदार अर्थात हाजिब्बल अरसालके पदपर प्रतिष्ठित किया। बहा- उल-मुल्ककी उपाधिसे विभूषित कर इनको भी चौबीस सहस्र दीनार उसी समय दिये गये।

अब मेरी वारी आयी। प्रासादके भीतर जा मैंने दे वा कि सम्राद्द तक़तका तकिया लगाये राजभवनकी छतपर बैठा हुआ है। वजीर ख़वाजा उसके सामने बैठा था और अमीर कबूला पीछेकी तरफ खड़ा था। मेरे सलाम करते ही मिलके कबीरने कहा कि वंदना करा, क्योंकि अखबन्दे आलम (संसारके अभु) ने तुमको राजधानी अर्थात् दिल्लीका काजी नियत किया है। बारह सहस्र रुपया वार्षिक तुमको वेतनमें मिलेगा और इतनी ही वार्षिक आयकी जागीर तुमको प्रदान की जायगी। इसके अतिरिक्त कल तुमको बारह सहस्र दीनार राजकोषसे दिये जाने तथा जीन लगाम सहित अथ्व और 'महरावी' खिलअत प्रदान करनेका भी सम्राद्ने आदेश किया है। पीठ तथा बन्नःस्थलपर वृत्ताकार चिन्ह बना होनेके कारण इसको मिहराबी ख़िलअत कहते हैं।)

मेरे बंदना करते ही जब 'कबीर' मेरा हाथ पकड़ कर सम्राट्के सामने ले गये, तो उसने कहा कि दिक्षीके काज़ी-का पद कोई ऐसा बंसा पद नहीं हैं। हम इसकी बड़ा महत्व देते हैं। में फारसी भाषा समभ ता लेता था पर बोल न सकता था और सम्राट् श्रुरवी भाषा नहीं बोल सकता था परन्तु समभ लेता था। मैंने उत्तर दिया—"मीलाना महोदय, मैं तो इमाम मालिकका धर्म पालन करता हुँ (यह सुन्नी धर्मकी एक शाखा है) श्रीर समस्त नागरिक

हनफ़ी सुन्नियोंकी डिनीय शाखावलंबी हैं श्रीर इसके श्रिति-रिक्त में यहाँकी भाषासे भी अनिभन्न हूँ। इसपर सम्राट्ने अपने श्रीमुखसे पुन कहा कि बहा-उद्दीन मुलतानी तथा कमाल-उद्दीन विजनौरीको हमने (इसी कारण तेरी श्रधी-नतामें कार्य करनेको नियत कर दिया है। ये दोनों तेरे ही परामशीसे कार्य सम्पादन करेंगे श्रीर समस्त दस्तावेजोपर तेरी ही मुहर होगी। में नुभक्ते पुत्रवन् समस्ता है। मैंने कहा "श्रीमान मुसे श्रपना संवक तथा दास समस्ते '।

सम्राट्ने फिर श्ररकी भाषामें 'श्रता सञ्यदना मखद्मना' (तुम सैयद और हमारे संरक्षक हो) कह कर शफ उल-मुल्कको आदेश कर कहा कि यह पुरुष खुब ब्यय करनेवाला है, इतना वेतन इसके लिए पर्याप्त न होगा, इसलिये यदि यह साधुग्रीकी दशापर भी विचार करनेके लिए समय दे सके तो मेरी इच्छा एक मठका कार्य भी इसीको देने की है। यह समभ कर कि शर्फ उल-मुल्क भली भौति श्ररवो भाषामें वात-चोत कर सकता है, सम्राट्ने उसीसे यह बात मुक्तको सम-भानेको कहा। बास्तवमें यह अमीर इस भाषामें बात करनेमें निर्तात श्रममर्थ था। सम्राट्ने यह बात जानने पर फारसी भाषामें उससे कहा 'बिरो यकजावे जुसपी व श्रां हिकायत बर श्रो विगोई व तकहीम कुनी, ना फरदा इन्शा श्रक्षाह पेशे मन वियाई व जवाबी और विगोई' श्रर्थात् जाश्रो, रात्रिको एक ही स्थानपा जाकर शयन करो श्रीर इसको सब बाते समभा दो। कल इंशा अलाह (ईश्वरकी इच्छा हो तो) मेरे पास श्राकर सब समाचार कहना कि यह क्या उत्तर देता है।

जब हम राज-प्रासादमें लौटे तो गित्रका तृतीयांश बीत चुका था और नोवत भी वज खुकी थी। नौवत वजनेके पश्चान् कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, इस कारण् हमने बज़ीरके आगमनकी प्रतोत्ता की और उसीके साथ बाहर आये। नगर द्वार बंद हो जानेके कारण्यह रात्रि हमने सराप्र खाँ को गलोमें, ईराक निवासी सब्यद अबुल हसन इवादीके ही घर रहकर व्यतीत की। यह व्यक्ति सम्राद्की ही संपत्तिसं व्यापार करता था, और उसके लिए ईराक नथा खुरासान दंशसे अस्त्र तथा अन्य पदार्थ लाया करता था।

दूसरे दिन धन, घोड़े श्रीर जिलश्रत मिलने पर हम इस देशकी परिपार्टीके श्रनुसार ज़िलश्रत कथींपर रज पूर्व कमानुसार पुनः सम्राटकी सेवामें उपस्थित हुए। तत्पश्चात् श्रश्चोंके सुमीपर वस्त्र डाल चुम्बन कर हम स्वयं उनको लगाम द्वारा एकड़ राज-भवनके द्वारपर ले गयं श्रीर वहाँ उनपर श्राहद हा श्रपने श्रपने घर लीटे।

सम्राटने मेरे अनुयायियों को भी दो सहस्त्र दीनार तथा दस खिलअने प्रदान की । सभी आगन्तुकों के अनुयायियों को उपहार दिये गये हो सो बात न थी । मेरे अनुयायी रंगस्पर्में अच्छे थे और वस्त्रादि भी स्वच्छ पहिरे हुए थे, इसीसे उन्हें देख प्रसन्न हो सम्राटने उनको सब कुछ दिया। सम्राटकी वंदना करने पर उसने उनको भी अन्यवाद दिया।

## ६--सम्राट्का द्वितीय दान

काज़ी नियत होनेके बहुत दिवस बीत जाने पर में एक बार दीवानख़ानेके चौकमें पेड़के नीचे तिरमिज़ निवासी धर्मोपदे-शक मौलाना नासिर उद्दीनके साथ बटा हुआ था कि मौलाना को भीतरसे बुलावा आया। वहाँ जानेपर सम्राट्ने उनको ख़िल्खत और मुकाजटित ईश्वरवाक्य (अर्थात कुरान ) हुपा कर प्रदान किया। इतनेमें एक हाजिब दौड़ा हुआ मेरे पास आय और कहने लगा कि सम्राटने आपके लिए भी बारह सहस्र दीनारका पारितोषिक देनेकी आज्ञा दी है। यदि आप मुभको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करें तो मैं 'छोटी-चिट्ठी' अभी ला सकता हूँ। हाजिब तो सन्य ही कह रहा था परन्तु मैंने यही समभा कि यह छल कपट द्वारा मुभने कुछ ऐंठा चाहता है। फिर भी मेरे एक मित्रने उसको 'पत्र' लाने पर दो दीनार देनेकी प्रतिज्ञा की, बस फिर क्या था, बह जाकर तुरन्त ही 'छोटी-चिट्ठी' ले आया।

इस चिट्ठीमें यह लिखा रहता है कि अख़बन्दे-आलमकी आशा है कि असुक पुरुषको असुक हाजियके पहिचाननेपर अनंत कापसे इतने परिमाण्में धनराणि दे दो।

इस चिट्ठीपर सर्वप्रथम उस पुरुषके हम्ताल्य होते हैं जिसके पहिचानने पर रुपया मिलता है। तत्पश्चात् तीन अभीरों अर्थात् सम्राट्के आचार्य 'खाने आज़म कतत्र खां, खरीतेदार (सम्राट्का कलमदान रखनेवाला) और द्वादार (सम्राट्की द्वात रखनेवाला) अभीर नक्ष्रा के हम्ताल्य होते हैं। इतने हस्ताल्य हो जाने पर यह चिट्ठी मंत्रिविभागके दीवानके पास जाती है। वहाँ मुत्सही इसकी प्रतिलिपि ले लेते है और तत्पश्चात् दीवान अशराफ्में और फिर दीवान-उल नजरमें इसको प्रतिलिपि हो जाने पर, वज़ीर काषाध्यक्षको धन देनेका आजापत्र लिखता है। काषाध्यक्ष उसको अपनी पुस्तकमें लिख प्रत्येक दिनके आजापत्रोंका चिट्ठा बना सम्राट्की सेवामें भंजता है।

तुरन्त दान देनेकी सम्राटकी आज्ञा होनेपर रुपया मिलने में कुछ भी देर नहीं लगती, उसी समय धन मिल जाता है। परंतु यह आक्षा होने पर कि विलंबसे भी कोई हानि न होगी, रुपया तो मिल जाता है परंतु बहुत बिलंबसे। उदाहरणार्थ, मुभको ही यह पारितोषिक अन्यत्र वर्णित दानके साथ कोई इः मास पश्चात् मिला।

भारतवर्षकी ऐसी परिपाटी है कि दानका दशमां हर राज कोषमें ही काट कर शेष रुपया लोगोंको मिलता है, यथा एक लाखकी आज्ञा होने पर नच्चे हज़ार और दश सहस्रकी आज्ञा होने पर केवल नौ सहस्र ही मिलते हैं।

### १०---महाजनोंका तकाजा और सम्राट् द्वारा ऋगापरिशोधका आदेश

में ऊएर ही यह लिख चुका है कि मेरा समस्त मार्गव्यय, सम्राह्की भेंटका मृल्य और तरपश्चात जा कुछ भी खर्च हुआ वह सब मैंन व्यापारियोंसे ऋण लेकर किया। जब इन लोगोंके स्वदेश जानेका समय आया तं इनसे तंग आकर मैंने सम्राह्की प्रशस्त्रामें एक "क्सीदा" (अर्थात् प्रशंसात्मक कविता) लिखा जिसकी प्रथम पंक्त तथा अन्य प्रारंभिक पद यह है—

इलेका अमीरल मोमनी श्रममुबजला। श्रमेना नजद्दमेरों नहका फ़िल फुला॥१॥ फ़जैना मेहलन मिन श्रमायका जायरा। व मुग्नाका कहफ़ा लिज़्जियाने श्रहला॥२॥ फ़ली अन फ़ोक़श्शमस लिलमजदे रुनवन। लकुंता ले श्रालाहा हमामन मुहैला॥३॥ फ श्रन्तलहमामल माजैदो हल्ला वहद्वजी। सजायाहो हतमन श्रयी यकुला वयफ़श्रला॥४॥ वली हाज तुन मिन फ़ेंज़े जुरेका श्ररतजी।
क्ज़ाहा वक्सदी इन्दा मजरेका सहला। ५॥
श्रश्रज़ कुरादा श्रमकृद कफ़ानीहराश्रोकुम।
फ़इन ह्याकुम ज़िकर हु काना श्रजमला॥६॥
फ़श्रजिल लमन व श्रका महल काज़ाश्ररा।
कृज़ा दैनह इजल श्रज़ीमा तश्रजला। ७॥

ितरे पास, हे श्रमीरुल मोमनीन ! ( मुसलमानोंके सब्राट ) इस दशामें कि अदिर करनेवाला हूँ -- श्राया हूँ -- श्रीर यत करता हूँ तेरी श्रोर श्रामेका जंगलोंमें ॥१॥ मैं तेरी श्रोर ऊपर-की दिशासे उतरने वाला हूँ श्रोर वह भी दर्शनके लिए, क्योंकि दर्शनार्थियोंको नेरा दान श्रीर धन्यवाद-योग्य श्राक्षय मिलता हैं ।२॥ यदि मेरे पदके ऊपर भी कोई और पद दान करने योग्य होता ते। मुद्यारक इमाम होनेके कारण तृ इससे भी ऊँचा चला ब्राता ॥३॥ हेतु इसका यह है कि संसारमें केवल तृ हो एक श्रद्धितीय इमाम है—श्रीर प्रतिज्ञाको पूर्ण करना तेरा स्वमाव है ।।४।। मेरी भी एक प्रार्थना है—श्रीर उसके पूर्ण होनेकी आशा तेरी द्यापूर्ण दान भिचापर अवलंबित है—तेरी दानशीलताके संमुख मेरा मनोरथ अन्यंत ही तुच्छ है।।५।। मैं ( श्रपना मनोरध ) तुभसे क्या वर्णन करूँ—मेरे लिए तो तेरी 'दया' ही काफ़ी है-तेरी दयाके नज़दोक मुभसे प्रार्थीका संक्षिप्त रूपसे यह संकेत मात्र ही पर्याप्त होगा । ६॥ श्राशाएँ पूर्ण कर दे इष्ट देवके समान तेरी ज्यारत करने से मेरा तात्पर्य ही यह है कि मेरा ऋण दर हो जाय। ऋगुदाता तकाज़ा कर रहे हैं। ]

एक दिन सम्राट् कुर्सीपर वैठा हुआ था कि मैंने यह कृसीदा सेवामें उपस्थित किया। सम्राट्ने उसको अपनी जंघापर रख एक सिरा अपने हाथसे पकड़ लिया और हुसरा मेरे ही हाथमें रहा। मैंने एक एक शर पढ़ना प्रारम्भ किया और काज़ी उल कुजान कमालउद्दीन उसका अर्थ करते जाते थे जिसको सुनकर सम्राट् अत्यन्त प्रसन्न होता था। भारतीय कवि (मुसलमानेंसे तात्पर्य हैं) अरवीसे बहुत प्रेम करते हैं। सातवाँ शर पढ़ने पर सम्राट्न अपने श्रीमुखसे "मरहमत" शब्दका उद्यारण किया जिसका अर्थ यह होता है कि मैंने तुमपर हपा की।

इस पर हाजिय मेरा हाथ पकड़ कर अपने खड़े होनेके स्थलपर सम्राटकी बंदना करनेके लिए ले जाना चाहते थे कि सम्राट्ने उनको मुक्ते छोड़ने और प्रशंसात्मक कविना किसीदा) को श्रंततक पढ़नेको श्राहा दी। सम्राट्के आदेशानुसार मैंने पहले तो कविता श्रंततक पढ़ सुनायी और तदांतर उनकी बंदना की। इसपर लोगोंने मुक्तका सुब सराहा।

परन्तु बहुत काल बीत जाने पर भी, जब मुभको कुछ पता न चला तो मैंने सम्राटकी सेवामें सिधु देशक हाकिम कुतुबउल मुल्क हारा एक प्रार्थनापत्र भेजा। सम्राटके समुख आने पर उसने उसे बज़ीर ख़्बाजा जहाँके पास ऋण चुकवा देनेकी आशा दे भेज दिया। कुतुब-उल मुल्कने जाकर सम्राट् का आदेश बज़ीरको सुना दिया परंतु उसके 'हाँ कर लेने पर भी कुछ फल न हुआ। इन्हीं दिनों सम्राट्ने दोलताबादकी यात्राका आदेश निकाल दिया और स्वर्थ कुछ दिनके लिए बज़ीरके साथ बाहर आखेटको चल दिया, इस कारण मुभे बहुत काल बीत यह पारितोपिक मिला। अब मैं विल्ला होनेके कारणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हैं।

मेरे ऋगदाताश्रोंकी यात्राका समय श्राने पर मैंने उनकी

यह सुभाया कि मेरे राज-प्रासादकी ङ्योढ़ीमें प्रवेश करते ही तुम इस देशकी परंपराके अनुसार सम्राट्की दुहाई देना। ऐसा करने पर बहुत संभव है कि सम्राट्को भी इसकी सुचना मिल जाय और वह तुम्हारा ऋण चुका दे।

इस देशमें कुछ ऐसी प्रथा है कि किसी बड़े पुरुषके ऋण चुकानेमें श्रन्समर्थ हाने पर ऋणदाना राज-झारपर श्राकर खड़े हों जाते हैं, श्रोर ऋणीको, उश्चस्वरसे सम्राट्की दुहाई तथा शपथ देकर, बिना ऋण चुकाये भीतर प्रवेश करनेसे रोकते हैं। ऐसे समयमें ऋणोको या नो विवश होकर सब चुकाना ही पड़ना है या अनुनय-विनय झारा कुछ समय लेना पड़ना है।

हाँ, तो एक दिन जब सम्राट् श्रपने पिताकी कृष्ठ पर दर्शनार्थ गया श्रीर वहींपर एक राज-शसादमें जाकर उहरा, तो मैंने श्रवसर देख श्रपने अग्रदाताश्रोंको संकेत कर दिया। इसपर उन्होंने मेरे राज-भवनमें प्रवेश करते ही, उद्य स्वरसे सम्राट्की दुहाई दे बिना ऋण् खुकाये मुक्तसे भीतर घुमनेका निषेध किया। ऋण्दाताश्रोंकी पुकार सुनते ही मुत्यदियोंने चण भरमें इसकी स्वना सम्राट्को लिख भेजी। धर्मशास्त्रक्ष श्रमस-उद्दोन नामक हाजिबने बाहर आ उन लोगोंसे दुहाई देनेका कारण् पूछा। ऋण्दाताश्रोंने इसपर कहा कि यह पुरुष हमारा ऋणो है। यह सुनते ही हाजिबने इसकी सुचना सम्राट्को दे दी। श्रतः सम्राट्ने पुनः हाजिबको भेज ऋण्यकी तादोद माल्म करनी चाही। ऋण्दाताश्रोंने मुक्तपर पश्चीस सहन्न दोनार ऋण् निकाला। हाजिबने फिर जाकर सम्राट्को इसकी भी सूचना कर दी स्रीर बाहर श्राकर उनसे कहा कि सम्राट्का श्रादेश यह है कि

हम यह समस्त ऋण राज-कोषसे देंगे, तुम इस पुरुषसे कुछ न कहा।

सम्राट्ने अव इमाद-उद्दीन समनानी तथा खुदावन्द-ज़ादह गयास-उद्दीनको हज़ार-सतून (सहश्व-स्तम्भ) नामक भवनमें वैठ इन दस्तावेजोंका इस विचारसे निरोक्तल तथा अनुसन्धान करनेको आज्ञा दी कि यह ऋण इस समय भी पावना है या नहीं। श्राज्ञानुसार ये दानों ब्यक्ति वहाँ जाकर ेंद्र गये और ऋणदाताधोंने श्रपने श्रपने दस्तावेजोंका निरी-चल कराना आरम्भ कर दिया। अनुसन्धानके पश्चान् रन्होंने सम्राट्से जाकर निवेदन कर दिया कि सभी दस्तावेज ठीक है । यह सुनकर सम्राट्ने हॅस कर कहा, क्यो नहीं, श्राखिर तो वह काज़ी ही है, अपना काम क्यों न ठीक ठीक करेगा। फिर उसने खुदावन्द-ज़ादहको राजकापसे ऋग चुकानकी आज्ञा देदी। परन्तु पूँसकं लालचकं कारण उन्होंने छोटी चिद्री भेजनेमें देर की। यह देख मैने सी 'टक्क' भी उनके पास भेजे परन्तु उन्होंने न लिये। उनका दास मुभसे पाँच सौ दङ्क माँगने लगा पर मैं इतनी रक्षम देना नहीं चाहता था। श्चनएव मैंने यह सब बाते इमाद-उद्दीन समनानीके पुत्र श्रब्द्ल मलिकसे जाकर वह दीं। उसने अपने पिताको और पिताः ने यह हाल जाकर बज़ीरका जतला दिया। बज़ीर तथा खुदाबन्दज़ादहमें आपसका डेप होनेके कारण बज़ीरने सम्राटसं सब वार्ता निवेदन कर दी और साथ ही साथ कुछ श्रीर शिकायतें भी की । फल यह हुआ कि सम्राट्ने कुपित हो खदाबन्दज़ादहको नगरमें नज़रबन्द कर कहा कि श्रमुक व्यक्ति इनको ग्रुँस किस कारणसे देता था। उसने इस बात-का अनुसन्धान करनेकी आज्ञा दी कि खुदावन्दज़ादह घूँस चाहते थे अथवा उन्होंने इसे लेना अस्वीकार किया। इन्हीं कारणीसे मेरे ऋण चुकानेमें विलम्ब हुआ।

# ११-- आ लेटके लिए सम्राट्का बाहर जाना

जब सम्राट् श्राखेट के लिए दिक्कीसे वाहर गया, उस समय में भी उसके साथ था। यात्राके लिए डेरा (सराचा) इत्यादि सभी श्रावश्यक वस्तुएँ मैंने पहिलेसे ही मोल ले रखी थीं।

इस देशमें प्रत्येक पुरुष अपना निजका डेरा रख सकता है। अमीरोंके लिए तो वह बड़ी आवश्यक वस्तु है। सहाद्-के डेरेरक वर्णके होते हैं और अमीरोंके श्वेत, परन्तु उनपर नील वर्णका काम होता है।

डेरेके अतिरिक्त मैंने एक सैवान (सायवान) भी मोल ले रखा था। यह डेरेके भीतर, छायाके लिए, दो वड़े बाँसीपर खड़ा कर लगाया जाता है। यह बाँस "कैवानी" नामधारी पुरुष अपने कन्धोंपर लेकर चलते हैं। भारतवर्षमें बहुधा यात्री इन कैवानियों को किरायेपर नौकर रख लेते हैं। घोड़ोंको भूसा न देकर घास ही दो जाती हैं, इसलिये घास लानेबाले, रसोईघरके बर्चन उठाकर ले चलनेवाले कहार, डोला उठाकर

- (१) मसालिक-उल-अवसारके लेखककं कथनानुसार आखेटको जाते समय सम्राट्के साथ एक लाख सवार और दो सौ हाथी होते थे। सम्राट्का दो-मंज़िला दो-चोबी हेरा भी दोसी ऊटोंपर बलना था। इस बड़ें डेरेके अतिरिक्त और भी राजकीय डेरे होते थे। सैरको जाते समय सम्राट्के साथ केवल तोस सहस्व सैनिक और दो सौ हाथी हो बलते थे। ऐसे अवसर्गे र सांनेकी ज़ीन तथा लगामों, और आभूषणादिसे सुसज्जित एक सहस्व खार्ला बोबे भी सम्राटके साथ बलते थे।
  - (२) कैवानी —यह शब्द किस भाषाका है, यह पता नहीं खलता ।

ले चलनेवाले पुरुष सभी मजदूरीपर रख लिये जाते हैं।
श्रीन्तम श्रेणीके पुरुष डेरा भी लगाते हैं, फर्श भी बिद्धाते
हैं और ऊँटीपर असवाब भी लादते हैं। 'दवादवी' नाम-धारी भृत्य राहमें आगे आगे चलते हैं और रातको मशाल दिखाते जाते हैं। अन्य पुरुषोंकी भाँति मैं भी इन सब भृत्यों-को मजदूरीपर रख बड़े ठाठसे चला। जिस दिन सम्राट् नगर-से बाहर आया उसी दिन मैं भी वहाँसे चल दिया, परन्तु मेरे अतिरिक्त अन्य पुरुष तो दा-दो और तीन-तीन दिन पक्षात नगरसे चले।

सवारो निकलनेके दिन सम्राट्के मनमें श्रम्भकी नमाजके पश्चात् यह देखनेका विचार हुशा कि कीन तैयार है, किसने तैयारोमें शीव्रता की है और किसने विलम्ब । सम्राट् श्रपने हेरे के मंमुख कुरसीपर बडा था। मैं सलाम कर दायीं शार श्रपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा होगया। इतनेमें सम्राट्ने 'सरजामदार' (सम्राट्यरसे चँवर द्वारा मिक्खयाँ उड़ानेवाले) मिलके कृवूलाको मेरे पास भेज कर मुक्ते बठनेकी श्राह्मा दे श्रपनी श्रमुकमपा ही प्रकट की, श्रन्यथा उस दिन कोई श्रन्य पुरुष न बठ सकता था।

श्रव सम्राट्का हाथी श्राया श्रीर सीढ़ी लग जानेपर सम्राट् उसपर खत्रासों (भृत्यविशेष) सहित सवार हुआ। इस समय सम्राटकं सिरपर छत्र लगा हुआ था। कुछ देरतक घूमनेकं प्रधात् सम्राट् श्राप्ते डेरेको लौटा।

इस देशकी प्रथा ऐसी है कि सम्राट्के सवार हाते ही प्रत्येक श्रमीर श्रवनी सेना सुमज्जित कर घ्यजा, पताका तथा ढोल-नगाड़े, शहनाई इत्यादि सहित सवार हो जाता है। सर्वप्रथम सम्राट्की सवारी होती है, उसके श्रागे श्रागे केवल परेंदार ( अर्थात् हाजिब ) और गायक (या नर्तिकयाँ ) तथा तवलवी गलेमें तवले लटकाये सरना बजानेवालोंके साथ साथ चलते हैं। सम्राटकी दाहिनी तथा बायों और पन्द्रह पन्द्रह पुरुष चलते हैं। इनमें केवल बजीर और खड़े बड़े उमरा तथा परदेशी ही होते हैं। मेरी गणना भी इन्हींमें थी। सम्राटके आगे पदल तथा पथमदशंक चलते हैं और पीछेकी आर रेशमी तथा कामदार वस्त्रकी ध्वजा पनाका तथा ऊँटोंपर तबल आदि चलते है। इनके पथात् सम्राटके भृत्यों तथा दासोंका नम्बर आता है और उनके पथात् अमीरोंका और फिर जनसाधारणका।

यह कोई नही जानता कि विश्राम कहाँ होगा। नदो-तट श्रथवा बुर्जोकी सघन छायामें किसी रम्य म्थलको देख सम्राट् वहीं विश्रामकी श्राक्षा दे देना है। सर्वप्रथम सम्राट्का छेरा लगता है। जयतक यह न लग जाय नवतक काई व्यक्ति श्रपना छेरा नहीं लगा सकता।

इसकं पश्चात् नाजिर आकर प्रत्येक व्यक्तिको उचित स्थान बतलाते है। सम्राट्का डेरा मध्यमें होता है। बकरीका मांग्न, मोटी मोटी मुर्गियाँ तथा कराकी' इत्यादि भोज्य पदार्थ पहलेसे ही प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। पडावपर पहुँचते ही अमी-रोके पुत्र सीखें हाथमें लिये आ उपस्थित होते हैं। और अग्नि प्रज्वलित कर मांस भूनना आरम्भ कर देते हैं। सम्राट् एक छोटेसे डेरेके संमुख विशेष अमीरोंके साथ आकर बठ जाता है, फिर दम्तरण्वान आता है और सम्राट् इच्छानुसार व्यक्ति विशेषोंके साथ बठ कर भोजन करता है।

एक दिनकी बात है कि सम्राट्ने डेर्रक भोतरसे पूछा कि बाहर कीन खड़ा है। इसपर सम्राट्के मुसाहिब सब्यद नासिर-

उद्दीन मधइरश्रोहरीने उत्तर दिया 'श्रमुक पश्चिमीय पुरुष बड़े उदासीन भावसे सेवामें उपस्थित है। सम्राटने जब उदासी-नताका कारण पूछा तो सैयदने निवेदन किया कि उसपर ऋगदानाश्रोका सम्भ नकाजा हो रहा है। अववन्देश्रालमने वज़ीरका ऋण भुगतानेको आक्षा दी थी, परन्तु वह तो उसके पहले ही यात्राका चले गये। श्रीमान यदि उचित समर्भे तो ऋणद्वात्राञ्चोका वजोर ही प्रवीचा करने श्रथवा राजकायसे धन दिये जानेकी श्राक्षा देदे।' इस समय मलिक दौलनशाह भी उपस्थित थे। सम्राट इनका चना कहकर प्कारा करता था। इन्होंने भी अखबन्देशालमसे प्रार्थना कर कहा कि यह व्यक्ति नुकाल भी प्रतिदिन अरबी भाषामें कुछ कहा करता है। मैं तो समभ नहीं सकता परन्त्र नानिर-उद्दीन जानते होंगे कि इसका क्या तात्पर्य है। इन महाशयका इस कथनसे यह अभिप्राय था कि सैयद नासिर-उद्दीत पुतः ऋग चुकानेकी बात छेड़ें। संयद नासिर-उद्दीनने इमपर यह कहा कि आपसे भी वह ऋगुकं ही सम्बन्धमें कहता था। यह सुन सम्राटने कहा कि चचा. जब हम राजधानी पहुँचे तो तुम जाकर स्वयं इस पुरुषको राजकापसे धन दिनवा देना। खुदावन्दजादह भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने श्रव्यन्देशालमसं कहा कि यह व्यक्ति सदा खुत्र हाथ खोल कर व्यय करता है। मावरा उन्नहरके सजाद तरमशीरीके दर्बारमें मेरा इससे समागम हुआ था श्रीर उस समय भी इसका यही हाल था। इसके पश्चान सम्राटने मुफे अपने साथ भोजन करनेका आदेश किया । मुक्ते इस दार्ताजापका कुछ भी पता न था, भोजन कर बाहर ब्राने पर मैयद नासिर उद्दीनने मुभले दौलतशाहको श्रीर उन्होंने खुदाबन्द्ज़ाद्हको धन्यवाद देनेका कहा। इन्हीं

दिनों जब मैं सम्राट्के साथ श्राखेटमें था तो वह एक दिन मेरे डेरेके संमुख होकर निकला। इस समय मैं उसकी दाहिनी श्रार था श्रार मेरे श्रन्य साथी डेरेमें थे। सम्राट्के उधर होकर जाने पर उन्होंने वाहर श्रा सलाम किया। यह देख सम्राट्ने इमाद-उल मुल्क तथा दौलनशाहका भेज कर पुछ्वाया कि यह किसका डेरा है। उन लोगोंके यह उत्तर देनेपर कि श्रमुक पुरुषका है, सम्राट् मुक्कराया। दूसरे दिन मुक्को, सञ्यद नासिर-उदीन श्रीर मिश्रके काज़ीक पुत्र तथा मिलक सवीहा को खिलश्चन प्रदान की गयी श्रीर राजधानीको लीट जानेका श्रादेश होगया। श्राह्मा होने पर हम वहाँसे लीट पड़े।

# १२-सम्राट्को एक ऊँटकी भेंट

इन्हीं दिनों सम्राट्ने मुभसे एक दिन पूछा कि मलिके नासिर' ऊँटपर सवार होता है या नहीं। मैंने इसपर यह निवेदन किया कि हजके दिनों में साँड़नीपर सवार हा वह मिश्र देशसे मका शरीफ दस दिनमें पहुँच जाता है। मैंने सम्राट्से यह भी कहा कि उस देशके ऊँट यहाँ केसे नहीं होते। मैरे पास वहाँका एक पशु है। राजधानीमें आते ही मैने एक मिश्र-देशीय अरबको बुलाकर सांड़नीको काठीके लिए केर'

<sup>(</sup>१) मिलके नासिर—मिश्रका प्रसिद्ध अरब विजेता । इसने साखीफ़ा उमरके राजत्वकालमें मिश्र देशको अपने अधिकारमें किया था । इसके पक्षात् २५४ इजिरी तक अब्बास वंशीय अरब ख़लीफ़ाओंका इस देशपर प्रमुख रहा । इसके बाद कुछ कालतक एक तुर्क गुलाम वहाँका सम्राट् बना रहा । यह ठीक है कि ख़लीफ़ाऑका थोड़ा बहुत प्रभुख पुनः इस देशरर स्थापित हो गया परंतु पहिली सी बात नहीं हो पायी ।

<sup>(</sup>२) कैर-एक पदार्थ विशेष जो फ़रात नदीके लटपर हैत नगरके

नामक पदार्थका एक 'कालबुत' बनवाया, और फिर एक बढ़ईको बुला कर उसी नम्नेका एक सुन्दर पालान तैयार करा बानातसे मढ़वाया, रकार्वे बनवार्यी और ऊँटपर एक बहुत सुन्दर भूल डाल रेशमकी मुहार नेयार करायी। ऊँटको इस प्रकारसे सुपि जित कर मैंने यमन ( अरबका एक प्रान्त ) निवासो अपने एक अनुयायीसे, जो हलुआ बनानेमें बहुत सिद्ध-हस्त था, कई तरहके हलुए तैयार कराये। एक प्रकारका हलुआ तो खजूरोंका सा दीखताथा। शेष भिन्न भिन्न प्रकारके थे।

साइनी श्रौर हच्य मैंने सम्राट्को संवामें भेजे, परंतु इन वस्तुओं के ले जानेवालेको संकेत कर दिया कि ये दोनों वस्तुएँ लेजाकर सांध्यम मलिक दोल्तशाहको देना। मैंने एक घोड़ा और दो ऊँट उन महानुसावके लिए भी भूत्य द्वारा भेजे। दासने ये सब वस्तुएँ श्रादेशानुमार मलिक दौलतशाहको जाकर दे दीं और उन्होंने इनको लेकर सम्राट-से जा निवंदन किया कि अववयन्दंशालम, मैंने आज एक अत्यंत अद्भुत पदार्थ देखा है। सम्राट्के प्रश्न करने पर कि वह पदार्थ क्या है, अमोरने यह उत्तर दिया कि जीन कसा हुआ ऊँट। सम्राट्ने यह सुन कर उसको देखनेकी इच्छा प्रकट की श्रीर कॅट डेरेके भीतर लाया गया। देखकर सम्राटने बहुत प्रसन्न हो मेरे भृत्यमे उसपर चढनेका कहा। इस प्रकार निकट, उच्चा जनके साथ पृथ्वीमेंसे निकलता है। यह पदाय कृष्णवर्णका होता है परंतु इसमें कुछ कुछ काकिमा भी होती है। कुछ ही देर पश्चात् यह बहुत कठिन हो जाता है। बगदाद तथा बसरा निवासी मिही मिलाकर इस पदार्थसे अपनी नाव, गृह और छत इस्वादि कीपते हैं। इसको इम नैस्रविक टार (Tar) भी कह सकते हैं।

त्रादेश मिलने पर दासने सम्राट्के मंमुख ऊँटको चला कर दिखाया । सम्राट्ने इसके पश्चात उस पुरुषको दो सौ दिरहम श्रीर ख़िलश्चत पारिनोषिकमें दी ।

जब इस पुरुषने लीटकर यह सब वृत्तान्त मुक्ते सुनाया तो मैंने भी प्रसन्न हो उसको दो ऊँट दिये।

## १३—पुनः दो ऊँटोंकी भेंट श्रीर ऋण चुकानेकी श्राज्ञा

उँटका सम्राटकी भेंट कर जब मेरा श्रमुचर लौर श्राया तो मैंने दो पालान श्रौर निर्माण कराय। इनके पूर्व तथा पश्चिम भागोंमें चाँदीके पत्र लगवा कर सोनेका मुलम्मा कराया गया था। समस्त पालानण्य वानात चढ्या कर स्थान स्थानपर चाँदीके पत्र जड़वाये गये थे। उँौकी भूत पीले चार खाने भी थी। उसमें कमल्वावका श्रस्तर लगा हुश्रा था। पैरोमें चादीकी भाँभनें थीं जिनपर सोनेका मुलम्मा किया हुश्रा था। इसके श्रितिरक ग्यारह थाल हलुएके तय्यार करा कर प्रत्येकपर एक एक रेशमी हमाल डाला गया था।

श्राकेट में लौटने पर सम्राट दूसरे दिन दरबारे श्राम (साधारण राजसभा ) में बेठा तो इन ऊँटों के श्राने पर इनको चलानेका सम्राटका श्रादेश होते ही मैंने सबार हो इनको स्वयं दौड़ा कर दिखाया। परंतु एक ऊँटकी भाँभन गिर पड़ी। सम्राट्ने यह देख बहाउद्दीन फलकीको उसे तुरंत उठा लेनेकी श्राक्षा दी।

इसके उपरांत सम्राट्ने थालोंकी श्रोर देखकर कहा— "चः दारी दरां तवकंहा हलवास्त" (तेरे पास क्या है, क्या इन थालोंमें हलुझा है?) मैंने उत्तर दिया 'हाँ, श्रीमन्"। इसपर सम्राट्ने उपदेशक, एवं श्रमेशास्त्रके क्षाता नासिर-उद्दोन तिरमिक्षीकी श्रोर देखकर कहा कि श्रमुक व्यक्तिने जैसा हलुश्रा श्राखेटके समय जंगलमें भेजा था वंसा मैंने कभी नहीं खाया; श्रोर उन थालोंका ख़ास मजलिसमें भेजनेशी श्राहा दो।

दरबारे श्रामसे उठते समय सम्राट् मुक्ते भीतर बुलाकर ले गया श्रीर भोजन मँगवाया। भाजन करते समय सम्राट्के बारा हलुएका नाम पूछे जाने एर मैंने उत्तर दिया कि हलुए विविध प्रकारके थे, श्रीमान किसका नाम जानना चाहते हैं ? यह उत्तर सुन सम्राटन थालाँके लानेका आदेश किया। थाल आते ही कमाल उठा लियं गयं। सम्राटने एक थालकी श्रार संकेत कर कहा कि स्मका नाम जानना चाहता हैं। मैंने निवेदन किया कि अखनन्देशालम, इसको लकीमान उल काजी कहने है। इस समय वहाँ-पर अपनेको अव्यास वंशोध बनानेवाला, बगुरादका एक समृद्धिशाली व्यापारी भी उपस्थित था । सम्राट् इस व्यक्ति-को 'पिता' कहकर पुकारता था। इस व्यक्तिने मुभको लज्जित करनेके लिए ईर्षावश कह दिया कि इस हलुएका नाम लकी-मात उलाशाजी नहीं है। उसने एक अन्य प्रकारके 'जिल्द उल फरस' नामक हलुएको दिखाकर कहा कि इसको लकीमात उलकाजी कहते हैं। परन्तु भाग्यवश वहाँपर सम्राट्के नदाम ( मुसाहिय ) नासिर-उद्दीन कानी हरवी भी इस व्यापार के समुत्र बठे थे। यह बहुधा उसके साथ सन्नाद्के संमुख ही उठील किया करते थे। इन्होंने बगुदादीका कथन सुनत ही कहा कि स्वाज़ा साहब आप भूठ कहते हैं। यह काज़ी हमको सक्षे प्रतीत हाते हैं। सम्राट्ने इसपर प्रश्न किया कि यह क्यों ? 'नदीम' ने वहा 'श्रखवन्देशालम, यह पुरुष काओ है: प्रत्येक शब्दकी श्रीरोंकी श्रवेचा कहीं श्रधिक जान सकता है।' यह सुन सम्राट् हँसकर बाला 'सत्य है'।

भोजनके उपरान्त हस्तवा खाया, फिर नवीज़ (मादक शर्वत) पिया। नत्पश्चात् पान लेकर हम बाहर चले आये।

थोड़ा ही काल बीता होगा कि खजांचीने आकर मुझसं ठपया लेने के लिए अपने आदमियोंको भेजनेको कहा। मैंने अपने आदमियोंको ठपया लेने भेज दिया। संध्या समय घर आने पर मैंने छः हजार दासौ तैंतीस टंक रखे हुए पाये। मुझपर पचपन सहस्त्र दीनारका ऋण था और बारह सहस्त्र दीनारके पारितोषिककी आहा मिल चुकी थी। (उश्र नामक कर निकालनेके पश्चात् ही इतनी धनराशि बचो थी।) एक टंक पश्चिमके ढाई सुवर्ण दीनारके बराबर होता है।

# १४-सम्राट्का मत्रवर देशको प्रस्थान और मेरा राजधानीमें निवास

सय्यद हसनशाहके विद्रोहके कारण सम्राट्ने जमादी उल अव्वलकी नवीं तिथिका मन्त्रवर देशकी और अस्थान किया। अपना समस्त ऋण चुका मैंने भी इस यात्राका पक्का विचार कर कहार, फ़र्राश, और हरकारों तकको ने। मासका चेतन दे दिया था कि इतने में मुभको राजधानोमें ही रहनेका आदेश-पत्र मिला। हाजिबने मुभसे सुचना मिलनेके हस्ता-

(१) अबुलफज़लके कथनानुमार 'दाम' एक ताँबेका छिक्का होता था जिसका वजन ५ टंक, अर्थात् १ तोला ८ माशा और सात रत्ती था। १ रुपयेमें ४० दाम आते थे। इन ताँबेके सिक्कोंको सकवरके राजन्यकाल-से पहिले पैसा और 'बहलोकी' कहते थे, परन्तु अबुलफज़लके समय इनका नाम 'दाम' था। चर भी करा लिये। इस देशमें राजकीय सूचना देने पर पाने-वालेके हस्ताचर भी ले लिये जाने हैं जिसमें कोई मुकर न जाय सम्रादने मुक्तको छः सहस्र श्रीर मिश्रके काज़ाको दम सहस्र दिरहमी दोनार दिये जानेका श्रादेश किया, श्रीर इसके श्रातिक जिनको राजधानीमें हो रहनेकी राजाझा हुई उन सब विदेशियोंको भी राजकोपसे दृष्य दिया गया। परन्तु भारत वासियोंको कुछ न मिला।

सम्राट्ने मुभको कुतुब उद्दीनके मक्वरेका मुतवल्ली नियत कर देखरेख करनेकी आज्ञा दी। किसी समय सम्राट् कुतुब-उद्दीनका सेवक रह चुका था. इसीसे उसके समाधिस्थलको वडे आदरको दृष्टिसे देखता था। यह मेरी कई बारकी आँखों-देखो बात है कि सम्राट्ने यहाँपर श्रा, सुलतान कुतुवउदीनके जुतांको खुम्बन कर सिरसे लगा लिया। इस देशमें मृतकके जतीको कबके निकट चौकीपर धरनेकी परिपाटी है। जिल प्रकार सम्राट् कृतुव उद्दीनके जीवनमें नुग़लक उसकी बन्दना किया करता था, सम्राट्-पद पाने पर, अब भी समाधि-स्थलमें यह उसी प्रकारमं मृतकका सम्मान दत्तचित्त हो करता था। भृतपूर्व सम्राट्की विश्ववाको भी वह वड़े ब्रादर-की दृष्टिने देखता था, और 'वहन' कह कर पुकारता था। विधवा राती सम्राटके ही रनवासमें रहा करती थी। इसका पनविवाह मिश्र देशके काजीसे हो जानेके कारण काजी महोदयका भी अत्यन्त आदर सत्कार होता थाः सम्राट उनके यहाँ प्रति शुक्रवारको जाया करता था।

हाँ, तो विदा होते समय जब सम्राटने हमको धुलाया तो मिश्र देशके काज़ीने खड़े होकर निवेदन किया कि में श्रीमान-से पृथक् रहना नहीं चाहता। यह मुन सम्राट्ने उसको यात्रा- की तेयारी करनेकी आक्षा देदी और यह उसके लिए अञ्छाहो हुआ।

इसके पश्चान मेरी बारी श्रायी। में भी श्रागे बढ़ा, परन्तु मैं रहना तो दिल्लीमें ही चाहना था। इसका परिणाम भी अञ्झा न निकला। सम्राट हारा निवेदन करने ही श्राक्षा मिल जाने पर मैंने अपना नोट निकाला परन्तु उन्होंने मुफ्तका अपनी ही भाषामं कहनेकी आजा दी। मैंने श्रखवन्देशालमसे कहना प्रारम्भ किया कि श्रीमानने बड़ी कृषा कर मुक्तको नगरका काज़ी बनाया है, इस पदका पूर्वानुभव न हाने पर भी मैंने किसी न किसी प्रकार पद-प्रतिष्ठा अवतक अलुण्ण बनाये रखी है और उसपर सम्राटको आरसे दो सहायक काजियों-का भी मुभे सहारा रहता है परन्त इस वत्यउदीनके रोज़ेका मैं किस प्रकार प्रवस्य करूँ । वहाँपर में प्रतिदिन चार सी साठ पुरुषोंको भोजन देना चाहता हूँ परन्तु इस देवो-त्तरकी त्राय पर्याप्त नहीं होती। यह सुन सम्राटन बज़ीरकी श्रोर मुख कर कहा कि उसकी वार्षिक श्राय तो पचास सहस्र हैं: और मुभन्ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। यह कह चुकने पर उसने बज़ीरसे 'लुकमन गृल्लह विदह' इसको एक लाख मन अनाज दां) कह कर मुक्तसे कहा कि जब तक रौज़ेका अनाज न आवे तुम इसोको व्यय करना । ( अनाजने गेहुँ तथा चावलका तात्पर्य है। इस देशका एक मन पश्चिमीय बीस रतलके बराबर होता है।) इसके पश्चान सम्राटके पुनः पूछने पर मैंने निवेदन किया कि जिन गाँवींके बदलेंमें मुभको श्रीमानकी श्रोरसे अन्य गाँव मिले हैं उन (प्रथम) गाँवींसे कर वसूल करनेके अपराधमें मेरे अनुयायी पकड़े गये हैं। दीवान लोग उनसे कहते हैं कि या तो सम्राट्का

श्राक्षापत्र लाओ या समस्त वस्तिकी रकम राजकोषमें जमा करो।

मेरी यह बात सुन सम्राट्ने वमूलीकी रक्रम जाननी चाही। मैंने वहा कि पाँच सहस्र दीनार मैंने इस प्रकार पाये है। सम्राटने इसपर कहा कि मैंने यह रकम तुमकी पारितोषिक रूपसे दे दी। फिर मैंने कहा कि श्रोमानका दिया हुआ गृह भी अब बहुत खराब हो गया है। इसपर सम्राट्ने कहा 'इसा-रत कुनेद' ( गृह निर्माण कर ला ), श्रीर पुनः मेरी श्रीर देख कर कहा 'दीगर न मांद' 🏒 श्रार बात ता शेष नहीं है 🖯 । मैंने कहा 'नहीं श्रीमान्, अब मुक्ते कुड़ नियंदन नहीं करना है।' परंतु सम्राटने फिर भी कहा 'वसीयत दीगर अस्त' ( एक बात तेरी भलाईकी श्रोर है। ) वह यह कि ऋण न लिया कर क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो बहुत सम्भव है कि मुक्ते सुचना न मिलने पर ऋणदाना तुभका कए दें। मैं जिनना दूँ उससे अधिक ब्यय मन किया कर, क्योंकि परमेश्वरका बचन है 'फ़लातजश्रल यदक मग़लूलतन वला तब सुतहा कुल्लल बसतह व कुल बसने व कुन् व शाख् वला तुस रेक्न् बल्लाकीना इज़ा श्रन फ़कू लम युसरे हु व कात वैना ज़ालेका किवामा' ( श्रर्थात् बस अपने हाधको गर्दनमें लटका हुआ ( संकुचित ) न की जिये और न उसको फैलाइये ( अर्थान् सर्वथा मुक्तहरूत न होना चाहिये : खाश्रो श्रोर पियो, पर वृथा धनका श्रपच्यय मत करो। जो लोग व्ययके श्रवसरपर श्रपच्यय नहीं करते उनमें सत्यता भरी हुई हैं। ] मैंने इसपर सम्राट्का चरण रूपर्श करना चाहा परन्तु उसने मेरा सिर पकड़ मुक्ते रोक लिया. श्रीर में सम्राटका हस्तचुम्बन कर बाहर निकल आया !

नगरमें आकर मैंने गृह-निर्माण कराना प्रारम्भ कर दिया। इसमे सब मिलाकर चार सहस्त्र दीनार लग गये। छः सौ तो राजकायसे मिले और शेष मैंने अपने पासमे लगाये। गृहके संमुख मैंने एक मसजिद भी बनवायी।

## १५---मकुबरेका प्रबन्ध

इसके पश्चात् में सम्राट् कुतृय-उद्दोनके समाधिस्थानके प्रबन्धमें दलचित्त होगया। यहाँपर सम्राट्ने ईराकके सम्राट् गाजांशाहके ' गुम्बद्देस भी बीस हाथ अधिक ऊँचा (अर्थात् सो हाथका ) गुम्बद निर्माण करनेकी आज्ञा दी: श्रीर इस 'देवोत्तर' सम्पत्तिकी आय बढ़ानेके लिए बीस गाँव श्रीर माल लेनेकी आज्ञा दी। उसमें दलालीके दशमांशका लाभ करानेके विचारसे इन गाँवोंके मोल लेनेका कार्य भी मेरे ही सुपुर्द कर दिया गया था।

भारतिनवासो मृतकोंको कृष्ठपर जीवनको समस्त आवश्यक वस्तुएँ धर तेते हैं, यहाँ तक कि हाथी और घोड़े तक यहाँ याँध तेते हैं। इसके अतिरिक्त समाधि भी यहाँ अत्यन्त सुयिक्ति को जाती है। मैंने भी इसी धानीन परिवारीका

<sup>(</sup>१) गार्जीका — चगेज़लाँके पीत्र इलाकृका पीत्र था। यह क्रारिस देशका अधिपति था। ईरान देशके मंगोन नगपतियों में गाज़ीकाँ सर्व-प्रथम मुसलमान धर्ममें दीक्षित हुआ था। वैसे तो इलाकृका पुत्र नकी-दार (अइमद् ) भी मुसलमान था परन्तु वह करी अपने धर्मको भर्ली-भाँति प्रकट न कर सका।

इस सम्राट्का समाधिस्थान, जो इसके जीवनकारुमें ही निर्मित हुआ या, सवरेज़में है। इससे प्रथम खोज़र्खों के वैद्यार्जी की किसी स्थानमें भी मृत्यु हो जाने पर उनका शव सदा चीन देशके अकनाई पर्यतमें गांडा जाता था।

श्रनुसरए किया, श्रार डेढ़ सी ख़तमी अर्थात् वुरानका पाठ करनेवाले नीकर रखे, श्रम्सी विद्यार्थियाके निवास तथा भोजनादिका प्रवन्ध किया, आठ म्करर [ क्रानकी एक ही स्रत ( अध्याय ) का कई बार पाठ करनेवालेको रूभवतः इस नामसे लिला है । तथा एक अध्यापक नियत किया। अस्ती दार्शनिको (स्फिपों) के भाजनका प्रवन्ध किया और एक इसाम तथा प्रधुर एवं स्पष्ट कण्डचाले कई मोश्रज्जित, कारी श्रर्थात् स्वरमहित करानका श्रद्ध कण्ठसे पाठ करनेवाले. मदहरूवाँ ( श्रर्थात पैगम्बर साहबकी प्रशंसा करनेवाले ), हाजिरीनवीस और मुऋरिंफ (एक निम्तपद्स्थ कर्मवारी) भी नौकर रखे। इनको इस देशमें श्ररवाय कहते हैं। इनके श्रतिरिक्त मैंने फर्राश. हलवाई, दोडी, श्रायदार अर्थान भिश्ती, शरवन पिलानेवाले, नंबाली, सिलहदार ( श्रश्नधारी ), भाले-बरटार, छत्रटार, थाल ले जानेवाले, और हाजिब तथा नकीब श्रर्थान पर्वदार और छोबदार भी नोकर रखे इनको इस देशमें 'हाशिया" कहते हैं। समस्त पुरुपीकी संख्या चाए सी साठ थी।

सद्यादने प्रतिदिन वाग्ह मन द्यादा और इतना ही मांस प्रकानेकी आजा दे रखी थी पर इसका पर्याप्त न सम्भ मेंने घनराशिकी प्रखुरताके ख़्यापस प्रतिस मन मांस और इतना हा आदा प्रकाना आरम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त शकर, बी, मिसरी तथा पानका व्यय भी इसी परिमाणमें बढ़ गया। शोजन भी अब केवल समाधिस्थानके लोगोको ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक राहगीर तकको मिलने लगा। दुनिंक् के कारण जनताको भी इससे बड़ी सहायता पहुँचो और गेरा यश चारी और फेल गया। मिलक सवीहके दौलतावाद जाने पर जब सम्राट्ने दिल्ली-स्थित सेवकोंकी कथा पृत्नी तो उन्होंने निवेदन किया कि यदि वहाँ दिल्लीमें ) अमुक पुरुषकी भाँति दो तीन पुरुप भी होते तो दीन-दृष्वियोंको बहुत सहायता मिलती, श्रीर तनिक भी कए न होता। यह सुन सम्राट्ने श्रत्यत्व प्रसन्न हो मुक्को श्रपने पहिननेकी विशेष पिल्लान भेजकर सम्मानित किया।

दोनों ईन्, मैं लंदेनवबी ( पंगम्बरकी जन्मतिथि ), योमे श्राणमा ( मुहरेमका दसवाँ दिन ) श्रीर शब्देगत तथा सम्राट् कुतुब-उद्दीनकी सृत्यु तिथिपर में सौ मन श्राटा श्रीर इतना ही मांस पकवा कर दीन दुखियों तथा फकीरोंको भोजन कराया करता था श्रीर लोगोंके घर भोजन पृथक् भेजा जाता था।

इस प्रथाका भी मैं यहाँ वर्णन कर देना उचित समभता है। भारतवर्ष तथा सराय (क्ष्मचाक् ) में ऐसी प्रथा है कि चलीं। (डिरागमनके पश्चानके भोज) के पश्चान प्रत्येक उच कुलोत्पन्न भैयद, श्वमंशास्त्रके ज्ञाना शेख तथा काज़ीके संमुख, गहचारह (पालना ) की भाँनि चना हुआ एक शाल लाकर रला जाना है। यह खज़रके पत्तेसे चनाया जाना है श्रीर इसके नीचे चार पाये होते हैं। शालपर सर्वप्रथम पतली रोटियाँ (चपानी) रखी जानी हैं श्रीर फिर वकरेका भुना हुआ सिर, तत्पश्चान् हुलुआ सावृत्यांसे भरी हुई चार टिकियाँ श्रीर इन सबके पश्चात हुलुएके चार टुकड़े रखे जाने हैं। इसके श्रातिरक्त खालके चने हुए एक छोटेसे शालमें हुनुआ श्रीर समीने श्रलगसे रख दिये जाने हैं।

उपर्युक्त धालमें इन पदार्थोंका इस ढंगसे रख, ऊपरसे उन्हें सुती वश्वसे ढाँक देते हैं। निन्न श्रेणीके मनुष्योंके लिए पदार्थोकी मात्रा न्यून कर दी जानी है। थाल भंमुख आने पर प्रत्येक व्यक्ति इसको उठा लेता है। यह परिपाटो मैंने सर्वप्रथम सम्राट् उज़बक्की राजधानी 'सराय' नामक नगरमें देखी थो, परन्तु हमारी प्रकृतिके विरुद्ध होनेके कारण मैंने अपने अनुयायियोंसे इनके उठानेका निषेध कर दिया था।

बड़े ब्राइमियोंके घर भी इसी भांतिसे थाल सजाकर भेजें जाते हैं।

#### १६--अमरोहेकी यात्रा

सम्राट्के श्रादेशानुलार वजीरने मुक्कको दल हजार मन
श्रमाज देकर शेषके लिए श्रमरोहा इलाकमें जानकी श्राक्षा दी।
वहाँका हाकिम इस समय श्रमीर चम्मार था, श्रीर श्रमपुद्दीन
वद्वशानी नामक एक व्यक्ति श्रमीर था। जब मेने श्रपने
भृत्योंको श्रमाज लानेके लिए उधर भेजा तो ये कुछ हो श्रमाज
वहाँसे ला सके। लीटकर उन्होंने श्रमीर लम्मारकी कटारताको मुक्कें शिकायन की। श्रव शेष श्रमाज व इल करनेके लिए
मुक्कां ही स्वयं वहाँ जाना एड़ा। दिल्लीसे यहाँतक पहुँचनेमें
तीन दिन लगते हैं। तैनीस श्रादमियोंको श्रपने साथ ले में
वर्षा श्राता भी थे, जो बहुत श्रच्छा गाना जानते थे। विजनीर

- (१) अमरोहा—इस समय मुरादाबाद ज़िकेमें एक नहसीक है। नहींसे बत्ताका नाग्यर्थ आधुनिक रामगङ्गा है। इसी नदीके सटपर आधुनिक अग्वानपुर नामक गाँव बसा हुआ है। ऐसा प्रतीस होता है कि अमवश बत्ताने नदीका नाम सरज़ किल दिया है।
- (२) विजनीर-पद्ध नगर भी बहुत प्राचीन है। हुएन्संग नामक चीनी यात्रीने भी ईसाकी छठीं ज्ञातान्त्रीमें इसके अस्निग्वका वर्णन किया

पहुँचने पर तीन डोम और आगय। ये तीनों भी भाई ही थे। में कभी तो उन दोनों भाइयोंका और कभी इन तोनोंका गाना सुनताथा।

श्रमराहा श्राने पर बहाँ के नगरम्थ सर्कारी नोकर हमारी श्रम्यर्थन।को बाहर श्राये। इनमें नगरके काजी शरीफ श्रमीर-मली तथा मठके शैल भी थे। इन दोनोंने मुक्तका एक सम्मि-लित उत्तम भोज भी दिया। मैंने श्रमरोहेका एक छोटा परन्तु मुन्दर नगर पाया।

समीर सम्मार इस म्मय अफ़गानपुरमें । था, जो सरज़ नदीके तटपर यसा हुआ है। यदी नदी इस समय हमारे आर अफ़गानपुरके मध्यमें बाधक हो रही थी। नाव न मिलनेके कारण लाखार होकर हमने लकड़ी और घासको ही एक नाव बना डाली ओर उसीपर अपना समम्त सामान पार उतरवा कर हुसरे दिन म्वयं नदी पार की। यहाँपर अमीर ख़म्मारका आता नजीव अपने अनुयायियों सहित हमारी अभ्यर्थनाके लिए आया। विधाम करनेके लिए हमें डेरे दियं गये। तत्पश्चान खम्मारका 'वाली' नामक अस्य आता भी हमारा सरकार करने आया। यह व्यक्ति अत्यन्त ही 'क्र प्रतिद्ध था। साठ लाखकी वार्षिक आयके डेढ़ सहस्र गाँव इसकी अधीनतामें ये और इस आयका बीसवाँ भाग इसका मिलना था।

यह नदी भी बड़ी हो बिचित्र हैं। वर्षात्रमुत्रमें कोई इसका जल नहीं पोता और न किसी पशुकों ही पिलाता है। तीन दिवस पर्श्यन्त तटपर पड़े रह कर भी हमने इस नदीका जल न पिथा और न इसके निकट ही गये। यह नदी हिमालय पर्वतसे है। सम्राट् अकवरके समय यह नगर सकीर सम्मन्के अभीन था। इस समय यह एक जिला है। । आधुनिक अगुवानपुर। निकलती है। वहाँ सुवर्णकी एक खान भी है। परन्तु यह नदी तो विषेली वृटियोमें होकर यहाँ आती है, इसी कारण इसका जल पीते ही मनुष्यको मृत्यु हो जाती है।

वह पर्वतमाला (अर्थान् हिमालय पर्वत-श्रेणी) भी इतनी लम्बी है कि तीन मासमें उसकी यात्रा समाप्त होती है। इसकी दृसरी ओर निव्यतका देश हैं। वहाँ कस्तूरी' मृग होता है। इस पर्वतमालामें ही मुसलमान सैन्यकी दुर्वशाका वर्णन हम कहीं अपर कर आये हैं।

नगरमें मेरे पास हैदरी फ़कोरोंका भी एक समुदाय आया। प्रथम तो इन्होंने समाग्र ( अर्थान् धार्मिक राग ) सुनाया और फिर श्राग्नि प्रज्वितिकर यह सब उसमें घुस पड़े और किसी को तनिक भी स्ति न पहुँची।

श्रमीर शम्स-उद्दीन यद्वशानी श्रीर वहाँके स्थेदारमें किसी बातपर अनवन हो जानेक कारण, शम्स-उद्दीनने जब श्रज़ीज़ व्यमारको युद्ध करनेके लिए ललकारा तो वह अपने घरमें घुसकर बेठ गया। तत्यश्चान् प्रत्येकने अपने प्रतिद्वन्द्वीकी शिकायत वज़ीरको लिखकर भेजी। वज़ीरने मुभको तथा सम्राद्के चार-सहस्त्र दासोंके श्रिधपित मलिक शाह श्रमीरउल मुमालिकको लिखकर भेजा कि दोनोंके भगड़ेकी जाँच-पड़ताल कर श्रपराधीको बाँच राजधानीमें भेज दो।

दोना श्रोरके पुरुष श्रव मेरे घर सा एकत्र हुए। अज़ीज़ स्वम्मारने शमस उद्दीनपर यह श्रारोप लगाया कि इसके सेवक रज़ी मुलतानीने मेरे स्वज़ांचीके घरपर उतर कर मदिरा पान किया और पाँच सहस्र दीनार चुरा लिये। रज़ीसे पृष्ठने पर उसने मुक्ते यह उत्तर दिया कि मैने मुलतानसे श्रानेके पश्चात् कभी मदिरा नहीं पी। इसपर मैंने उससे यह प्रश्न किया कि क्या मुखतानमें तूने मदिरा पान किया था ? अपराध स्वीकार करने,पर अस्सी दुरें (कोड़ें ) लगवा कर, अमीर खम्मारके, आरोपके कारण उसका बन्दी कर लिया।

दो मास पर्यन्त श्रमराहे रह कर में राजवानीको लौटा। जबतक वहाँ रहा मेरे अनुयायियोंके लिए प्रति दिन एक गाय ज़िबह होती थी। लौटते समय श्रपने साथियोंको अनाज लाने-के लिए वहाँ ही छोड़ आया और गाँववालाको लिख दिया कि तीन सहस्र बंलोंपर बीम सहस्र मन श्रनाज लाद कर पहुँचा दें।

भारत निवासी वैलीपर ही बोमा तथा यात्राका असवाय लादा करते हैं और गदहेपर चढ़ना अन्यंत हेय समकते हैं। यह पशु इस देशमें कुछ छोटा भी होता है। इसकी यहाँ 'लाशह' कहते हैं। किसी पुरुपकी प्रसिद्धि (अपमान) करनेके लिए उसको कोई मारकर गदहेपर चढ़ानेकी इस देशमें प्रथा है।

#### १७--कतिपय मित्रोंकी कृपा

यात्राफं लिए प्रस्थान करते समय नामिर-उद्दीन ओहरी
मेरे पास दां सी साठ टंक थानी के तौरपर रख गये थे परन्तु
मैंने इसकां खचं कर दिया। अमरोहेसे दिल्ली लौटने पर मुक्तको
सूचना मिली कि नासिर-उद्दीनने नायव वज़ीर खुदावन्दज़ादह क्वाम-उद्दीनसे यह रुपया वयूल करनेके लिए लिख
दिया है। रुपये खर्च कर देनेकी बात कहनेमें मुक्ते अब बड़ी
लाजा आती थी। तृतीयांश तो मैंने किसी प्रकार दे दिया
और फिर घरमें घुल कर बैठ रहा। कुछ दिनतक मेरे इस
प्रकार बाहर न आनेके कारण मेरी बीमारीकी प्रसिद्धि हो
गयी। नासिर-उद्दीन ख्वारज़मी सदरेजहाँ मुक्तसे मिलने आये
ता कहा कि रोग तो कोई मालूम नहीं पड़ता। मैंने उत्तर-

में कहा कि भीतरों रोग है। उनके पुनः पृक्षते पर मैंने कहा कि अपने नायब शेख़-उल इसलामको भेज देना, उनको सम हाल बता दूँगा। उनके आने पर जब मैंने अपना समस्त वृत्त कहा तो उन्होंने मेरे पास एक सहस्र दोनार भेज दिये। इसके पूर्व उनके एक सहस्र दोनार सेज दिये।

बुदाबन्दज़ादहके शेष रक्षम माँगने पर मैंने यह सोखकर कि केवल सदरेजहाँ ही एक ऐसा धनाद्ध्य है जो मेरी सहा- यमा कर सकता है, सालह सो दीनारके मृत्यका ज़ीन सहित एक घोडा, आठ सौ दीनारके मृत्यका ज़ीन सहित एक घन्य अश्व, बारह सौ दीनारके मृत्यका ज़ीन सहित एक अन्य अश्व, बारह सौ दीनारके मृत्यवाले दो ख़ब्बर, खाँदी- का नृशोर, और खाँदीके म्यानकी दो नलवारें उनके पास भेजकर कहलाया कि इनका मृत्य मेरे पास भेज दें। परन्तु उन्होंने इन सब पदार्थीका मृत्य केवल तीन सहस्र दीनार कृत- कर अपने दो सहस्र दीनार काट केवल एक सहस्र ही मेरे पास भेजे। यह देखकर मुक्को बहुन ही दुःख दुआ और खिनताके कारण और भी जबर चढ़ आया। धज़ीरसे शिकायत करने पर तो और भी भण्डा फुटना, यह सोख-समक्ष कर खुप ही हो रहा।

इसके पश्चान् मैंने पाँच धांड़े, दो दासियाँ और दो दास मुग़ीस-उद्दीन मुहम्मद यिन दमाद-उद्दीन समनानोके पास भेजे। परन्तु इस युवकने ये सब पदार्थ सौटा कर दोसी टंक वेंसे ही भेज कर मेरा दूना उपकार किया। कहना न होगा कि मैंने वह ऋणा भी सुका दिया।

## १८-सम्राट्के कैम्पमें गमन

मन्त्रवर देशको जाते समय राहमें तैलिंगाने देशमें सम्राट्क को सेनामें महामारी फैल जानेके कारण सम्राट्मयम तो दौलताबाद चला आया और तदुपरान्त वहाँसे गङ्गा-तटपर आकर बस गया। सम्राट्ने लोगोंका भी इसी स्थानपर बसने-की आबा दे दी। मैं भी इस समय वहाँ पहुँचा ही था कि इतनेमें देवयोगसे ऐन-उल मुल्कका विद्रोह प्रारम्भ होगया। इस समय मैं सम्राट्की ही सेवामें रहता था और मेरी सेवासे प्रसन्न हो उसने अपने विशेष अश्वोमेंने एक मुक्को भी प्रदान किया और मैं उसके विशेष अनुचरोंमें समभा जाने लगा। तदुपरान्त ऐन-उल-मुल्कके युद्धमें सम्मिलित होनेके प्रभात गंगा तथा सरयूको पार कर मैं सालार मसऊद गाज़ीकी कन्नके दर्शनार्थ गया और सम्राट्की चरण-धृलिके साथ ही दिक्की लोटा।

# १६--सम्राट्की अपसञ्चता श्रीर मेरा वैराग्य

एक दिन में शैल शहाब उद्दीन शेल जामके दर्शनार्थ दिल्ली नगरके बाहर उनकी निर्माण की हुई गुहामें गया। वहाँ जानेका मेरा वास्तविक अभिप्राय केवल उस विचित्र गुफाका दर्शन मात्र था। शेल महाशयके वंदी हो जाने पर जब सम्मादने उनके पुत्रोंसे पितासे मिलनेवालोंके नाम पूले तो उन्होंने मेरा भी नाम बता दिया। बस फिर क्या था. सम्मादकी आकानुसार चार दासोंका पहरा मेरे दीवान खाने पर भी लग गया। पहरा लग जाने पर अत्येक मनुस्यका जीवन बड़ी कठिनाईसे बचता है।

मेरे ऊपर शुक्तके दिन पहरा बैठा और मैंने भी तुरंत 'हस्वन श्रक्षाहो व नेमल वकील' पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उस दिन मैंने यह (अर्थात् ईश्वर पवित्र है और अच्छा वकील या प्रतिनिधि है) तैतीस सहस्र बार पढ़ा और रात- को दीवानखानेमें हो रहा। इसके अतिरिक्त मैंने पाँच दिनका वत रखाः प्रतिदिन एक बार कलाम उल्लाह समाप्त कर पानी पीकर इक्तार (वतमंग) करता था। पाँचवें दिन वत तोड़ा। परंतु इसके पश्चात् पुनः चार दिनका वत धारण कर लिया।

शैलके वधके उपरांत मुभको भी खतंत्रता मिल गयी और ईश्वरकी इपाम मेरा मन भी नौकरीसे खट्टा हो चला और में संसारके नेता (इमामे आलम), पवित्र विद्वान, जगत-अष्ठ (फ़रीद उद्दूहर), श्रद्धितीय (वहीद-उल अश्व) शैल कमाल-उद्दीन अब्दुक्का गाज़ीकी सेवा करने लगा। यह महात्मा ईश्वर प्रेममें सदा मतवाले रहते थे। इनकी अलौकिक शक्ति भो खूब प्रसिद्ध थी। मैं इसका वर्णन प्रथम ही कर श्राया हूँ।

अपनी समस्त धन-संपत्ति अनाथों तथा फकीरोंको बाँद मैंने भी इन शैल महात्माकी सेवा प्रारंभ कर दी। शैला जी दस दिन और कभी कभी बीस बीस दिन तक बत (उपवास) रखते थे। उनका अनुकरण करनेकी मेरे खिलामें लालसा तो बहुत होती थी परंतु शैल नियेध कर कह दिया करते थे कि प्रार्थना करते समय अभी अपनी वासनाओंको इतना कष्ट न दो। वे बहुधा कहा करते थे कि हृद्यसे पश्चालाय करने-वालेके लिए यात्रा करने या पदल खलनेका कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कुछ थोड़ीसी संपत्ति श्रंप रहनेके कारण खिलामें सदा कुछ न कुछ आसक्ति सी बनी रहती थी। अतएव उसके निवारणार्थ मैंने सब कुछ लुटा अपनी देहके वस्त्र तक एक भिजुकसे बदल लिये और पाँच मास तक शंलके पास रहा। इस समय सम्राद सिंचु देशमें गया हुआ शा। वहाँसे शौटने पर मेरे इस प्रकारसे विरक्त होनेकी सूचना मिलते ही उसने मुक्ते सैवस्तान (सहवान) में बुला में जा और में भिकुकके वेपमें ही सम्राट्के संमुख उपस्थित हुआ। सम्राट्ने मेरे साथ बड़ी दयानुनाका वर्नाव किया और पुनः नौकरी करनेका आग्रह किया, परंतु मैंने स्वीकार न किया और इजको जानेकी आहा चाही। उसने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली।

सम्राट्से मिलनेके अनंतर में बाहर आकर 'मिलक-वशीर' के नामसे प्रसिद्ध एक मठमें ठहर गया। इस समय हिजरी सन् ७४२ के जमादी-उल-अव्वलका अंत होनेको था। रजब मासमें शश्चधानकी दस्वीं तिथि तक मेंने वहाँ रह कर विक्षा (चालीस दिनका वत विशेष) किया। धीरे धीरे में पाँच दिनका वत रखने लगा। पाँचये दिन केवल थोड़ेसे बावल, बिना सालनेके ही, खा लेता था। दिन भर कुरान पढ़ा करता था और रातको जितना हो सकता था ईश्वर-प्रार्थना करता था। अब भोजन तक मुक्तको भार प्रतीत होने सगा और उलटी कर देने पर ही कुछ शांनि प्राप्त होती थी। इस प्रकारसे ध्यान-धारणा में मैंने चालीस दिन व्यतीत किये।

चालीस दिन बीतने पर सम्राटने मेरे लिए जीन सहित घोड़ा, दास-दासियाँ, मार्ग न्यय तथा वस्न आदि भेजे। सम्राट् द्वारा प्रेचित वस्न पहिन कर मैंने स्ती श्रस्तर युक्त नीले रंगका जुन्या (चोगा), जिसको पहिन कर मैंने चालीस दिनका जत साधा था, उतार दिया परन्तु राजकीय खिलझत पहिनते समय मुभे कुछ बाह्य बस्तु सी प्रतीत हुई और इसके विपर् रीत जुन्वेकी झोर देखनेसे मेरे हुदबमें ईम्बरीय ज्योतिका प्रकाश सा हो जाता था। जयतक समुद्री हिन्दू डाकु ग्रीते स्टकर मुसे नंगान कर दिया तबतक यह द्भाष्टवा सदा मेरे पास रहा। सब कुछ सुट जाने पर यह भी जाता गहा।

# आठवाँ अध्याय

# दिल्लीसे मालावारकी यात्रा

## १--चीनकी यात्राकी तैयारी

क्षु छाट्के संमुख उपस्थित होने पर उसने मेरी पहिले से भी कहीं ऋधिक अभ्यर्थना कर कहा कि मैं यह भलीभाँनि जानना हूँ कि तुमको पर्यटनकी बड़ी लालसा लगी रहती है, अतपब मैं अपनी ओरसे दून बना कर तुमको चीन देशके सम्राट्के पास भेजना चाहना हूँ। इतना कह उसने मेरी यात्राका समस्त सामान जुटाना प्रारम्भ कर दिया और मेरे साथ जानेके लिए कनिषय व्यक्ति भी नियन कर दिये।

चीन देशके सम्राट्ने बादशाहके पास सौ दास-दासियाँ, पाँच सो थान कमस्वाव (जिनमें सौ जैनोन नामक नगरके बने हुए थे श्रीर सौ लनकाके), पाँच मन कस्तूरी, पाँच रक्जिटन खिलश्राने, पाँच सुवर्ण तृणीर और पाँच नलवारें मेज कर हिमालय-पर्वत-प्रदेशीय मंदिरोंके पुननिर्माणकी आहा प्रदान करनेकी प्रार्थना की। कारण यह था कि इस पर्वतीय प्रदेशके 'समहल' नामक स्थानमें चीन-निवासी यात्रा करने आने ये और सञ्चादने पर्वतपर आक्रमण कर मन्दिर तथा नगर दोनोंका ही विष्टंस कर डाला था।

सुलतानने चीन सम्राट्की इस प्रार्थनाका यह उत्तर दिया कि इसलाम धर्मके अनुभार केवल जिल्या देनेवाले व्यक्तियोंको ही मन्दिर निर्माणकी आज्ञा मिल सकतो है और यदि चीन-सम्राट्का भी ऐसा ही करनेका विचार हो तो यह कार्य बहुत सुगमतासे हो सकता है। पर बदलेमें उसने कहीं अधिक मृल्यवान उपहार भेजे।

सम्राट्की उदारताका कुछ श्रंदाजा नीचे दी हुई सुचीस हो सकता है। सौ हिन्दू दाम तथा नाचना श्रीर गाना जानने-वाली दासियाँ, 'बेरिनिया'' नामक बस्त्रके सौ थान ( यह वस्त्र सूतो होने पर भी सुंदरतामें अद्वितीय हाता है। प्रत्येक थानका मृत्य सौ दीनार होता है ), 'ज़ुज़' न मक रेशमी वश्वके सी थान (इस वश्वके निर्माण्में पाँच रंगीका रेशम लगाया जाता है). 'सलाहियां नामक बस्त्रकं एक सौ चार थान. 'शीरींवाफ नामक वस्त्रके सौ थान, मरगरके पाँच सौ थान ( यह ऊनी बस्त्र मारदीनमे बनकर ब्राता है - इसमें सौ थान कृष्ण, सो नीले. सी इबेत, सी रक और सी हरित वर्णके थे ), कतांरुमिकं सौ, कजागन्दके सी, तथा सौ विना बाँहके चुगे ( चोगे ), एक डेरा ( बडा ), छः डेरे ( छंटे ), चार सुवर्शके और चार रजतके भीना किये हुए शमादान, लोटो सहित स्वर्णके चार श्रीर रजनके दस थाल, सम्राटके धारण करनेके निमित्त सोनेके कामको दल खिलश्रत, दस रक्षजिटत 'शाशिया' नामक टोपियाँ, दस तलवारें ( इनमें एककी स्थान मुका तथा रतजिटत थी)। दस मुकाजिटत दस्ताने ( दस्तवान ) और पंद्रह युवा दास-इतनी वस्तुएँ सम्राटने उपहारमें चीन सम्राटके पास भेजीं।

<sup>(</sup>१) बेरमिया-एक प्रकारका अत्यन्त उत्तम सुती वस्र होता था।

प्रसिद्ध विद्वान् श्रमीर ज़हीर उद्दीन ज़नजानीको भी मेरे साथ यात्रा करनेका आदेश हुआ और उपहारकी समल वस्तुएँ सम्राटके पास काफर शरवदारकी सुपूर्वगीमें कर दी गयी। समुद्द तट तक हमको पहुँचानेके लिए श्रमीर मुहम्मद हरवीकी अध्यद्यतामें एक सहस्र सवार भी सम्राटने भेजे।

चीन सम्राट्के 'तरसी' नामक दूतके पन्द्रह अनुयायी और सी भृत्य थे वि सब भी हमारे साथ ही लीटे। इस प्रकारसे चीन जाते समय हमारे साथ एक अच्छा समुदाय हो गया था। सम्पूर्ण मार्गमें हमको सम्राट्की आरसे ही भोजन मिनने-का प्रवन्ध था।

#### २---तिलपत

हिजरी सन् ७४३ के सफर मासकी सत्तरहवीं तिथिको हमने प्रस्थान किया। इस देशमें बहुधा प्रत्येक मासकी दूसरी, सातवीं, वारहवीं, सत्तरहवीं, वाईसवीं या सत्ता-इसवीं तिथिको यात्रा करनेकी प्रथा है। प्रथम दिन हमने दिल्लीसे सात-आठ मीलको दूरीपर स्थित तिलपत' नामक आममें विश्राम किया। इसके पश्चान् 'आयो' नामक स्थानमें होते हुए हम 'वयाना' पहुँचे।

- (१) तिलपत—दिल्लीके ज़िलेमें मधुराकी सद्ककं पास इस नामका एक प्राचीन गाँव अब भी हैं। प्राचीन कालमें पूर्वीय प्रान्तोंसे दिक्की धानेवाले स्पक्ति प्रथम यहीं विश्वाम करते थे। महाभारतके प्रसिद्ध 'पंच प्राम' में इसकी भी गणना है, और यह इसकी प्राचीनताका प्रमाण है।
- (२) भावो-चह गाँव इस समय भी मथुरा ज़िलेमें शोकका नहरसे कुछ मीककी तूरीपर भरतपुर-नधुराकी सड़कपर स्थित है।

#### ३---बयाना'

यह नगर अत्यंत सुंदर और विस्तृत है। यहाँका बाज़ार भी रमणीक है, और जामे (अर्थात् प्रधान ) मसजिद भी अक्रितीय है। मसजिदकां दीवारें तथा छत पावाणकी बनी हुई हैं। सम्राटकी धायका पुत्र मुज़फ्फ़र यहाँका हाकिम है। इसके पूर्व मिलके मुजार इन्ने अवीरिजा इस पदपर प्रतिष्ठित

(१) बयाना—भरतपुर राज्यमें एक छोटासा नगर है। यहाँकी जनसंख्या भी अब पाँब-छ: सहस्र ही होगी। मध्ययुगमें इस नगरका बहा महत्त्व था। सन्नाट् अकवरके समय खरकार 'स्वा आगरा' से इस नगरका संबन्ध था। अबुळफज़लके कथनानुसार उस समय इस नगरमें बहुतेरे प्राचीन अवन तथा तहत्त्वाने विद्यमान थे और तांबेंके पात्र तथा अखादि भी प्राचीन खंडहरों में मिल जाते थे। इससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। उस समय यहाँपर एक मीनार बना हुआ था जो अब तक विद्यमान है। परंतु इस समय इसके केवल दो खंड दोष रह गये हैं। नृतीय खंड मैगज़ीनकी बास्ट्रम अग्नि खग जानेके कारण उड़ गया। सुखतान कुनुब-हड़ीन खिलजीके समयकी मिलक क़ापूर द्वारा निर्मित (हि॰ ७१८ की) रक्त पाषाणकी एक बावली भी यहाँ अवतक विद्यमान है और इसपर इसकी निर्माण-तिथि भी अंकिन है।

प्राचीन वैभव तथा उसके वष्ट होतेको कथाके संबंधमें यहाँके निवासी वीचे दिया हुआ होड़ा पहा करते हैं।

भगारह सौ तिहत्तर सुदि ( वदि ? ) काग तोज रविवार । विजय संदिर गद्द तोड़ा, अनुवक्तर कृन्दहार । गणना करनेसे यह समय हिजरी सन् ५९२ निकलता है । इस समय बहराम विन ससकद ग्रमाची राजसिहासनपर बैठा या और इसी सम्राट्के सेनानायक द्वारा इस प्राचीन नगरका पतन हुआ था । था; यह अपने आपको कुरैशी कहनाथा परंतु था वड़ा ही कर और निर्देशी। (इसका बर्शन पहले हो खुका है।)

इस नृशंनने नगरके वहुतमे व्यक्तियोंका बच कर झाला था और वहुतोंके हाथ-पाँच कटबा दिये थे। इसकी ज्ञाम्यता-का प्रदर्शित करनेवाले अत्यंत सुन्दर परंतु हम्तपादिवहीन एक पुरुषको मैंने भी इस नगरमें अफ्ने गृहकी दहलीज़में बेठे पाया।

सम्राद्के एक बार इस नगरमें होकर जाने पर जब नगर-निवासियोंने मिलके मुजीरकी शिकायन की नो सुलतान-ने इसकी बन्दी कर गर्डनमें 'तोक' (लोहेकी हँसली) बलवा मंत्रीके सामने बैठा दिया और नगर-निवासी इसकी न्रताकी कथाएँ उपस्थित होकर लिखवाने लगे। तद्दंतर सम्राद्ने उन सब लोगोंको, जिनके साथ निर्द्यताका व्यवहार हुआ था, राज़ी करनेकी आबा निकालो और इसके ऐसा करने पर इसका बध कर दिया गया।

इस नगरके विद्वानोंमें इमाम अज उद्दीन जुबेरीका नाम उक्कोल योग्य है। यह महाशय जुबेर बिन उल अवास सहाबी रसुले खुदाके वंशज थे।

ग्वालियरमें मैं इनसे 'वाश्वाजमा' नामसे असिद्ध श्वी मलिक श्रज्ज उद्दीन मुलतानीके गृहपर मिला था।

### ४--कोल

बयानासे चलकर हमलोग 'कोल' (अलीगढ़) आये और नगरके बाहर एक ग्रेदानमें उहरें। इस नगरमें आमके उप-बनोंकी संस्था बहुत अधिक है। यहाँ आकर मैंने 'ताज उल आरफीन' की उपाधिसे प्रसिद्ध शैल सालह आविद् शम्स- उद्दीनके दर्शन किये। इनकी अवस्था बहुत अधिक थी और नेत्रोंकी ज्योनि भी जानी रही थी। सम्राट्ने इसके पश्चान् इनको बन्दोगृहमें डाल दिया और वहीं इनकी सृत्यु होगयी। (सृत्युका बुत्तान्त मैं पहले ही लिख चुका हूँ।)

'काल' आने पर सूजना मिली कि नगरसे सान मीलकी दूरीपर जलालों नामक स्थानके हिन्दुओंने बिद्रोह कर दिया है। वहाँके निवासी हिन्दुओंका सामना तो कर रहे थे परन्तु अब उनकी जानपर आ बनी थी। हिन्दुओंको हमारे आनेकी कुछ भी सूजना न थी। हमने आक्रमण द्वारा सभी हिंदुओं (तीन सहस्र सवार तथा एक सहस्र पेंद्रला) का वथ कर उनके गृह तथा अक्शस्त्रादि अधिगत कर लिये। हमारी आंरके केवल तैंनीस सवार और पजास पदाति खेत रहे। बेजारा काफूर साक़ी अर्थात् शरबदार भी, जिसकी सुपुर्दगीमें जीन सम्राट्की भट दी गयी थी, वीरगिनको प्राप्त हुआ। इस घटनाकी स्वना सम्राट्को देकर उत्तरकी प्रतीक्तामें हम लोग इसी नगरमें उहर गये।

पर्वतोंसे निकल कर हिन्दू प्रतिदिन जलाली नगर पर आक्रमण किया करते थे, और हमारी ओरसे भी 'अमीर' हम सबको साथ लेकर उनका सामना करने जाता था। एक

- (1) कोल ( अलोगद् ) में दौद राजपुतीं के समयका एक गर् बना हुआ है और इसके मध्यमें सखावतसाँकी मसजिद भी इस समय तक वर्षमान है। यहाँ र सम्राट् नासिर-उद्दीन महमूदके समयका ( दि॰ ६५२ ) एक प्राचीन मीनार भी भी परन्तु ज़िलेके अधिकारियोंने सन् 1८६१ में उसे ठहवा दिया।
- (२) जलाकी—हस नामका एक प्राचीन कसवा वर्तमान बळीगढ़के पासमें ही पूर्वकी तरक स्थित है।

दिन समुदायकं साथ घोड़ोंपर सवार हो में बाहर गया।
ग्रीष्म भ्रम्तु होनेकं कारण हम सब एक उपवनमें भ्रुसे ही थे
कि चिक्काहर सुनाई दी और हम गाँवकी ओर मुद्र पड़े।
हतनेमें कुछ हिन्दू हमारे ऊपर आ टूरे। परन्तु हमारे सामना
करने पर उनके पाँच न टिके। यह देख हमारे साथियोंने भिन्न
भिन्न दिशाओं में उनका पीछा करना प्रारम्भ किया। मेरे साथ
इस समय केवल पाँच पुरुष थे। में भी भगेडुओंका पीछा कर
रहा था कि सहसा एक आड़ीमेंसे कुछ सवार तथा पदातियोंने निकल कर मुभपर आक्रमण किया। श्रत्यसंख्यक होनेकं
कारण हमने श्रव भागना प्रारम्भ कर दिया, और दस पुरुष
हमारा पीछा करने दौड़े। हम संख्यामें केवल तीन थे। धरती
पथरीली थी और कोई राह दिएगोचर न होती थी। मेरे
घोड़के श्रमले पैर तक पत्थरों में अटक गये। लाचार होकर
मेंने नीचे उतर उसके पैर निकाले और फिर सवार होकर
चला।

इस देशमें दो तलवारें रखनेकी प्रधा है। एक जीनमें लटकायी जाती है जिसको 'रकाबी' कहते हैं: और दूसरी तृशोरमें रखी जानी है।

में कुछ ही आगे बढ़ा था कि मेरी रकावी' स्थानसे निकल कर गिर पड़ी। सुवर्णकी मुठ होनेके कारण उठानेके लिए में पुनः नीचे उतरा और उसको पृथ्वीसं उठा ज़ीनमें ग्रज फिर चल पड़ा। शत्रु मेरा पीछा अब भी कर रहे थे। में एक गहा देख उसीमें उतर पड़ा और उनको हिं एसे आमल हो गया।

गहुके मध्यसे एक राह जाती थी। यह न जानते हुए भी कि वह कहाँको जाती है, मैं उसीपर हो लिया और कुछ ही दूर गया होऊँगा कि इतनेमें, लगभग चालीस बाणधारी पुरुषोंने मुक्तको सहसा घेर लिया। मेरे शरीरपर कवच न होनेके कारण भागनेमें तो यह भय लगा हुआ था कि कहीं कोई बाण द्वारा बिद्ध न कर दे। अतपव घराशायी हो मैंने संकेत द्वारा ही इनको जना दिया कि मैं तुम्हारा वंदी हूँ। कारण यह कि ऐसा करनेवालेका ये कभी वध नहीं करने। लवादा (जुष्वा), पाजामा और कमीज (कुरता) के अतिरिक्त मेरे सभी वस्त्र उतार, ये लोग बन्दी बना मुक्तको एक महाईके भीतर लेगये। इसी स्थानपर बुलाच्छादित एक सरोबरके किनारे यह ठहरे हुए थे।

यहाँ आकर इन्होंने मुक्तका उर्द (मूंग?) की रोटो दी।' भोजन कर मैंने जल पिया। इनके साथ दो मुसलमान भी थे। इन्होंने फ़ारसी भाषामें मेरा निजी वृत्तांन पूछा। मैंने भी अपना सारा वृत्त कह दिया परंतु सम्राट्के सेवक होने की बात न बतायी।

यह कह कर कि ये लोग तेरा अवश्य वध कर देंगे, इन्होंने एक पुरुषकी ओर संकेन कर बनाया कि यह इनका सर्दार है। मैंने इन्हीं मुसलमानों द्वारा अब उस पुरुषसे अनुनय-विनय इन्यादि करना प्रारंभ किया।

इसके अनन्तर सर्दारने मुमको एक वृद्ध, उसके पुत्र और एक दुष्टमकृति कृष्णकाय मनुष्य—इन तीन व्यक्तियोंके सुपुर्द कर कुछ आहा दे बिदा कर दिया। परंतु अपनी वधः संबंधो आहाको में न समस्र सका।

ये तोनों पुरुष मुक्तको उठाकर एक घाटीकी झोर ले चले, परंतु राहमें उस रूच्णकाय पुरुषको ज्वर हो जानेके कारण वह मेरे शरीर पर अपने दोनों पाँव रख कर सो गया और इसके उपरांत वृद्ध तथा उसका पुत्र दोकों सो गये। प्रातःकाल होते ही ये तीनों आपसमें वार्ते करने और मुभको सरीवर तक चलनेका संकेत करने लगे। यह बात भलीभाँ ति समभ कर कि मेरी मृत्युका समय अब निकट श्राग्या है. मैंने वृद्धको प्रार्थना पुनः प्रारंभ कर दी। उसको भी श्रंतमें मेरे उपर द्या श्राग्यी।

यह देख मैंने अपने कुरतेकी वाँहें फाड़ उसकी इसिक्षप दें दी कि जिसमें वह उनको दिखा कर अपने साथियोंसे कह सके कि बंदी भाग गया। इतनेमें हम सरोवरके निकट आ गये और कुछ पुरुषोंका प्रव्द भी वहाँसे आता हुआ सुनाई देने लगा। अपने सब साथियोंको वहाँपर एक ब जान बृक्षने मुक्तसे संकेत छारा पीछे पीछे आनेको कहा। सरोवरपर पहुँच कर मैंने घहाँ बहुनसे पुरुषोंका एक ब पाया। इन लोगोंने बृद्धसे अपने साथ चलनेको कहा परन्तु बृद्ध तथा उसके साथियोंने यह बान स्वीकार न की।

वृद्ध तथा उतके साथियोंने अपने हाथकी भंगकी रस्ती खोल पृथ्वीपर रख दी और मेरे सामने बैठ गये। यह देख मेंने यह सममा कि इस रस्तीम याँध कर ये मेरा वध करना चाहते हैं। इसके पश्चात् तीन पुरुप इनके पास आ वार्तालाप करने लगे। इससे मेंने यह अनुमान किया कि वे यह पूछ रहे हैं कि इस पुरुषका वध अवतक क्यों नहीं किया गया। यह सुन बूढ़ेने रुष्णुकाय व्यक्तिकी और संकेत कर कहा कि इसको ज्वर आ जानेके कारण यह कार्य अवतक स्थानित कर दिया गया था। इन तोनों व्यक्ति योंमें एक अत्यन्त सुन्दर तथा युवा पुरुष भी था। इसने अब मेरी आर देखकर संकत हारा पूछा कि क्या तू स्वतन्त्र होना चाहता है ? मेरे 'हाँ 'करने पर

उसने मुक्तको जानेकी आहा देदी। यह सुन मैंने अपना 'जुष्वा' अर्थान् लवादा उसका देदिया श्रीर उसने भी श्रपनी पुरानी कमरी उठाकर मुक्तको देदी श्रीर एक राहको श्रोर संकेत कर कहा कि इसी पथसे चला जा।

मैं चल तो दिया परंतु मनमें अब भी डर था कि कहीं और लोग मुक्को न देख लें। बाँसका जंगल देख में उसीमें हो रहा और सुर्यास्तनक वहीं छिपा रहा। रात होते ही में वहाँसे निकल उस युवाके प्रदर्शित पथपर पुनः चल पड़ा। कुछ काल पथात् मुक्के जल दिखाई दिया और मैं अपनी प्याम बुक्का फिर राहपर हो लिया और तृतीयांश रात बोतने तक चलता रहा: इतनेमें एक पर्वत आ गया और में उसीके नीचे पड़ कर सो गया। प्रातःकाल होते ही पुनः यात्रा प्रारंभ कर दी ओर दोपहर होते होते एक ऊँची पहाड़ी-पर जा पहुँचा। यहाँ की कड़ और वेरीकी भरमार थी। जुधा-शान्तिके लिए मैंने बेर भी भरपेट खाये। काँटोंके कारण मेरे पैर इतने घायल हो गये थे कि आजनक उनके चिन्ह वर्षमान हैं।

में श्रव पहाइसे उतर एक घासके खेतमें आ गया। इसमें परंडके बृक्ष लगे हुए थे और एक बाई (बावली) भी बनी हुई थी (सीहोदार बड़े कुपको बाई कहते हैं)। कहीं कहीं सीढ़ियाँ जलके भीतर तक भी होती हैं और वहाँ पर दालान इत्यादि भी बना दिये जाते हैं। इस देशके घतालय पुरुष इस प्रकारके कूप बनवाने में श्रपना बड़प्पन तथा गौरव समभते हैं। यह कूप बहुधा ऐसे देशों में बनवाये जाते हैं जहाँ जलका श्रभाव होता है।

इस कृपमें उतर कर मैंने जल पिया। वहाँपर कुछ

सरसाँके पसे भी पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि किसीने वहाँ बैठकर सरसी धोयी है। कुछ सरसी तो मैंने वा ली और शेव बाँधकर अपने पास रज ली। इस प्रकार उदर पूर्ति कर में परंडके बृक्तके नीचे ही पड़कर सो गया। इननेमें चालीस कत्रचधारी अश्वारीही सैनिक उस बाईपर श्रा पहुँचे श्रोर इनके कुछ साथी ता स्नेन तक चले श्राये परंतु देवगतिसे किसीकी भी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी। इनको भागे हुए थोड़ा ही समय बीता होगा कि पचास पुरुपोका एक अन्य दल बाईपर आकर खड़ा हो गया। इस समुदायका एक आदमी तो मेरे सामनेक बृद्ध तक आ जाने पर भी मुक्ते न देख सका। मुझामला बढब होता देख में घासके खेतमें जा छिपा श्रीर श्रागन्तुक बाईपर जा स्नान तथा जल-कीडामें रत हो गये। राश्रिमें उनका शब्द बंद हो जाने पर, उनको साया हुन्ना समभ कर, में विश्राम-म्यलसे बाहर आ अश्वोंकी लीकपर चल दिया। चाँदनी जिली होनेकं कारण में बराबर चलता रहा और श्रंतमें श्रन्य बाईके निकट जा पहुँचा। यहाँ उतर कर मैंने अपने पाससे सरसींक पत्ते निकाल कर खाये और जल पीकर तथा शांत की । पास-में ही एक गुम्बद देखकर में उसीके भीतर चला गया। भीतर जाकर देखने पर वहाँ पाँचयों द्वारा लायी हुई बहुतनी घास पड़ी मिली: बस मैं उसीपर पैर फैलाकर लेट गया। राजिको घासमें सर्पकी सी किसी बन्य जन्तुकी सरसगहर प्रतीत होने पर भी धकावरके कारण मैंने उसकी तनिक परवाह न की। मातःकाल होते ही मैं एक विस्तृत सहकपर चल कुछ देरमें एक ऊँचे गाँवमें जा पहुँचा भीर वहाँसे इसरे गाँवकी भार चल दिया। इसी प्रकार

कई दिवस पर्य्येत घृमता फिरता श्रंतमें एक दिन मैं बृत्तोंके भुंडमें जा पहुँचा।

यहाँ एक सरावरके मध्यमें गृहसा बना हुआ दीखता था और तटपर खज़रके बृत्त लगे हुए थे। थक जानेके कारण में यहाँ बैठ गया और इस चितामें था कि ईश्वरके अनुप्रहसे यदि कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर हो जाय तो बस्तीकी राह पूछ लूँ। कुछ काल पश्चात् देहमें बल ह्या जाने पर मैं पुनः चल पड़ा। गहर्मे मुक्तको वैलॉके खुर दृष्टिगोचर हुए, और एक **वै**ल भी जाता हुक्रा देख पड़ा—इसपर एक कम्बल श्रौर दरान्ती भी रखी हुई थी। परन्तु इस राहको कुफ्फ़ार ( श्रर्थात् हिन्दुओं ) के बान्तोंकी श्रोर जाते देख में दुसरी श्रोर चल पड़ा और एक ऊजड़ गाँवमें जा पहुँचा। यहाँ दो कृष्ण-काय नंगे पुरुषोक। देख में बृत्तके नीचे डर कर बैठ गया श्रीर रात्रि हो जाने पर गाँवमें घुसा । वहाँ एक उजाड़ गृहमें स्थाकी अनाज भरनेकी मिट्टीकी एक कोठो दिखाई पडी जिसके निचले भागमें श्रादमीके प्रवेश करने लायक एक बड़ा सा छिद्र बना हुआ था। यह देल में उसीमें घुस पड़ा और भीतर जाकर एक पन्थर पड़ा देख उसीका तकिया लगा कर सी रहा। सारी रात मुक्तको वहाँपर किसी जन्तुके फड़ फड़ करनेकासा शब्द सुनाई देता रहा । यह जन्तु मुभसे भयभीत हो रहा था और मैं इससे। अवतक मुभे इस प्रकार फिरते फिरते पूरे सात दिन बीन गये थे।

सानवें दिन मैं हिन्दु ओं के एक गाँवमें पहुँचा। यहाँ एक सरोवर भी था और शाक भाजी भी; परन्तु माँगने पर किसी प्रामनिवासीने मुके भोजन तक न दिया। लाचार हो कूपके पाम पड़ी हुई मुलोकी पसियोंको ही खाकर मैंने सुधानिवृत्ति की। गाँवमें हिन्दुओं (काफिरों) का एक समुदाय भी खड़ा हुआ था और रखवाले भी घूम रहे थे। इनमें ले एक ने मेरा बृता जानना चाहा परन्तु उसको कुछ उत्तर न दे में घरतीपर बैठ गया। फिर इनमें ले एक पुरुप मेरे ऊपर नलवार खींच कर आया, परन्तु थक कर चूर हो जाने के कारण मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसपर उसने मेरी तलाशी ली। तला-शीमें उसको कुछ न प्राप्त होने पर मैंने अपना वाहु विहोन कुरता हो उसको दे डाला।

श्रगले दिन में प्यासके कारण व्याकुल हो उठा और वहुत हूँदने पर भी जलका पता न मिला। एक उजाड़ गाँवमें गया परन्तु वहाँ भो जलका नाम तक न था। इस देशमें वर्षा श्रृतुका जल एकत्र कर पोनेकी परिपाटो है। हार कर में भो एक राहपर हो लिया। यहाँ एक कञ्चे कृपके दर्शन हुए। पनघटपर केवल मूँजको रस्ती पड़ी हुई थी, डोलका पता न था। लाचार हो श्रुपनी पगड़ीको हो रस्तीमें बाँधा और जो कुछ जल इस तरह आ सका उसीको चूसना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु प्यास्त न बुभी। अब मैंने अपना एक मोझा रस्तीमें बाँधा परन्तु भाग्यवश रस्ती ही दूट पड़ी और मोझा कुपमें जा गिरा। यह देख मैंने दूसरा मोझा बाँधा और भर पेट जल पिया।

तृवा शान्त होने पर मैं मोजेका ऊपरी भाग रस्सी तथा घजो द्वारा पाँचपर बाँघ ही रहा था कि झाँख उठाने पर मुक्तको एक हम्पुकाय पुरुष झाता हुआ देख पड़ा। इसके एक हाथमें लोटा और दूसरेमें इण्डा था, और कन्धेपर कोली पड़ो हुई थी। आते ही इस पुरुषने मुक्तसे 'अस्सलामीलेकुम' कहा और मैंने भी इसके उत्तरमें "श्रलंकोम्स्सलाम व रहमत

उक्का व बरकात हु" ( अर्थात् सलामती तुम्हारं ऊपर हो श्रीर ईश्वरकी रूपा भी ) कहा। इस पुरुपके फ़ारसी भाषामें 'चैह कसी' ( तुम कीन हो ? ) कहने पर मैंने उत्तर दिया कि मैं राह भूल गया हुँ। मेरा यह उत्तर सुन आगन्तुक भी स्वयं अपनी राह भूलना बताकर लोटे द्वारा कुपसे जल खींचने लगा। में भी जल पीना चाहता था परन्तु उसने मेरा यह विचार रोक कर तिक धीरज धरनेको कहा श्रीर अपनी मोलीमें भ भुने हुए चने श्रीर चावज ( चीलें ) निकाल मुभको खानेको दिय। इस प्रकार अपनी चुधा शांत कर मैंने जल पिया श्रीर उस पुरुपने वज् ( नमाज़के पूर्व विशेष प्रकारसे हस्तपाद श्रीर पुजादि धोनेकी किया) कर नमाज़की दो रकश्वते (खण्ड विशेष — कुगन शरीफ के श्रध्यायके खंडोंसे श्रभमाय है ) पढ़ीं। कहना न होगा कि मैंने भी इसी प्रकार वज्नसे निवृत्त हो इसी स्थलपर नमाज़ पढ़ी।

उपासनासे निवृत्त होने पर उसके प्रश्न करने पर मैंन अपना नाम मुहम्मद भीर अनाम बताकर जब उसका नाम पूझा तो उसने कहा कि मुसे कल्ब-कारह (अर्थात् प्रसन्नचित्त ) कहते हैं। उत्तर सुनते ही मेरे मुखसे निकला कि शकुन तो अच्छा हुआ, और यह कह कर मैंने अपनी राह पकड़ी। मुसको इस प्रकार जाते देख उसने मुससे अपने साथ चलनेको कहा और में उसीके साथ हो लिया। कुछ ही दूर चलने पर मेरे शारीरिक अवयवीन जवाब दे दिया और में धक कर चूर हो झानेके कारण राहमें ही बैठ गया। यह देख उसने जब मेरी दशा जाननी चाही तो मैंने यह उत्तर दिया कि भाई, तुम्हारे न आते तक तो मुससे चलनेकी शक्ति थी, परन्तु अब न आते किस कारणवश्च में एक पत्त भी नहीं चल सकता। यह सुन उसने 'सुबहान श्रह्णाह' ( श्रर्थात् ईश्वर शुद्ध है ) कह कर अपनी गर्दनपर चढ़ बैठनेका श्रादेश किया। परन्तु उस वृद्ध पुरुपके ऊपर इस प्रकार सवार होनेको जी नहीं चाहता था। पर वह न माना श्रीर यह कहकर कि ईश्वर मुक्ते बल देगा, उसने श्राग्रहपूर्वक मुक्तको श्रपने ऊपर बैठा 'हस्यन श्रह्णाहो नेमउल चकील' ( श्रर्थात् परमेश्वर पवित्र है श्रीर हमारा प्रतिनिधि है ) उधारण करने को कहा।

तृद्धके आदेशानुमार यह पाठ करने ही मुझको निद्रा आ गयी। धरतीपर पाँच टेकनेके समय जब मेरी आँख खुली तो उसका पना न था और मैंने अपनेको एक जन-पूर्ण गाँवमें खडा पाया।

वस्तीक भीतर प्रवेश करने पर पता लगा कि यहाँकी हिन्दु जनता सम्राट्के अधीत है और यहाँका हाकिम भी मुसल-मान ही है। सुचता मिलने पर वह मेरे पास आया। उससे प्रश्न करने पर मानूम हुआ कि इस गाँवका नाम ताजपुरा है और काल यहाँसे दो फुरसल (कोस) की दूरीपर है।

हाकिमने अपने घर ले जाकर मुक्तको स्नान कराया और उण्ण भोजन दे कहा कि मिश्रदेशीय एक व्यक्ति मुक्तको कोलले आकर एक घोड़ा और अमामा (पगड़ी) दे गया है। विश्व-तक जाते समय इन वस्तुओंका ही उपयोग करनेकी इच्छाले मैंने जब इनको मँगवाया तो पता चला कि यह तो बही यहा हैं जो मैंने उस मिश्रदेशीय पुरुषको दे दिये थे। अपनी गर्दनपर सवार करानेवालेका स्मरण करके मुक्तको अभी तक आश्चर्य हो रहा था। मैं वारस्वार स्मरण करने पर भी बहुत काल तक यह निर्णय न कर सका कि वह पुरुष कौन था। अन्तमं मुक्ते वली-अक्षाह (ईश्वर मक) अब अब दुक्का मुरशदी-के वचन स्मरल हा आये। उन्होंने मुक्तसे कह दिया था कि मेरा भ्राता एक बड़ी कठिनाईसे तेग उद्धार करेगा। मुक्ते अय यह भी याद हां आया कि उन्होंने उसका नाम 'दिलशाह' बतायाथा, और 'कृल्य-फ़ारह' का भी यही अर्थ होता है। अब मुक्ते पूरा विश्वास होगया कि शेल अब अब दुक्का मुर-शदीने जिस पुरुषके सम्यन्धमं मुक्तसे कहा था वह यही था और यह अवश्य ही महान्मा था। परन्तु मुक्ते तो इसी बात-का दुःल रहा कि उसका साथ कुछ और काल तक मेरे भाग्य-में न था।

इसी रातको मैं यहाँसे खल पड़ा। कैम्पमें पहुँच कर मैंने अपने सकुशल लौटनेकी सूचना दी। मुक्तको इस प्रकारसे आया हुआ देखकर लोगोंके हर्षकी सीमा न रही। मुक्ते बस्त तथा अश्व आदि भी उसी समय दिये गये।

इस बीचमें सम्राद्का उत्तर भी आगया। उसने धर्मवीर काफ़्रके स्थानमें गुलाम सुंबुल नामक पुरुषको नियत कर यात्रा करते रहनेका आदेश भेजा था। परन्तु यहाँ र मेरा चन्दी होजाना अशुभ-सूचक समभ कर उन लोगोंने सम्राद्को यात्रा स्थिगित करनेका प्रार्थनापत्र भेज दिया था। यात्रा बन्द न करनेके सम्बन्धमें सम्राद्का आदेश आ जाने पर मैंने बल देकर यात्राका विचार और भी हद करना चाहा, पर सबने यह कहना प्रारम्भ किया कि यात्राके प्रारम्भमें ही उत्पात आरम्भ होनेके कारण, या तो यात्रा ही बन्द कीजिये या सम्राद्के उत्तरकी प्रतीक्षा कीजिये, परन्तु मैंने उहरना उचित न समभा और यह कह दिया कि सम्राद्का उत्तर हमको राहमें ही मिल सकता है।

#### ५--- ब्रजपुरा

कोलसे चल कर दूसरे दिन हमने बजुरा (बजुर)
में पड़ाव किया। यहाँपर एक अत्यन्त उत्तम ख़ानकाह (मठ)
में मुद्दमद उरियाँ (नग्न) नामक शंख़ रहते थे। यह महाशय जैसे देखनेमें सुन्दर थे वेंसा ही उत्तम इनका स्वभाव भी
था। जब हम इनके दर्शनार्थ गये तो शैव महोदयके शरीरपर
एक तैमदके अतिरिक्त और कोई वस्तान था। मालूम हुआ।
कि यह सदा इसी प्रकारसे रहते हैं।

रेख महोदय मिश्रदेशीय 'क्राफा' नामक म्थानके प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और ईर्वरभक्त महात्मा शैख सालह वली श्रक्षाह मुस्माद उरियां के शिष्य थे। यह गुरुदेव भी नाभि-प्रदेशसे लंकर पादपर्यन्त चोड़ा केवल एक तैमद बाँघा करते थे। कहते हैं कि यह महात्मा इशाकी नमाज़के प्रथात् प्रति दिन मटका श्रनाज श्रादि स्थ कुळ दीन-दुखियोंको बाँट दिया करते थे और दीएकी बत्ती तक निकाल कर फेंक देते थे। श्रीर प्रातःकाल होते ही ईर्वरपर मरोमा कर नया कार्यक्रम प्रारम्भ कर देते थे। अपने भृत्योंको सर्वप्रथम रोटी तथा वाक्रला खिलाते थे। इस स्वभावसे परिचित होनेके कारण वाक्रला बिजनेवाले प्रातःकाल होते ही मटमें श्रा बठते थे और शैखजी श्रावश्यकतानुसार भाजी मोल लेकर यह आश्वासन दे देते थे कि इसके मृत्यमें तुमको प्रथम पुरुपको न्यूनाधिक सम्पूर्ण मेंट दे दी जायगी।

जैब सम्राट्गाज़ाँ तातारी मैन्य सहित शाम (सीरिया) में पहुँच दमिक्कों श्रिधिकृत कर लेने पर भी गढ़कों न ले सका, तो उसका सामना करनेके लिए मिलक नासिर मेदानमें द्याया। दमिश्ककी दुन्तरी स्रोर 'कुशहब' नामक स्थानमें दोनोंका युद्ध ठना।

नासिर इस समय युवा था और इसके पहले उसको किसी मुद्धमें भाग लेनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। शैल मुहम्मद उरियाँ भी उस समय सेनाके साथ ही थे। उन्होंने यह विचार कर कि नासिरके रुके रहनेसे मुसल्मान भी रुके रहेंगे, नासिरके घोडेंके पाँचोंमें शृंखलाएँ डाल उसको भागनेमें असमर्थ कर दिया। इसका फल यह हुआ कि मिलक अपने स्थानसे तिल मात्र भी नहर सका और नानारियोकी बुरी तरह हार हुई: बहुनसे जानसे मार दिये गये और बहुनोंने नदीमें दूब कर प्राण् दे दिये। इसके प्रधान नानारियोंने शाम (सीरिया) तथा मिश्रकी और कभी मुख तक न फेरा।

भारत-निवासी शैल मुहम्मद उरियाँ मुभसे कहते थे कि मैं भी उस युद्धमें उपस्थित था और उस समय युवा-वस्थामें था।

# ६-काली नदी और कन्नीज

मजपुरासे चल कर आवेस्याह अर्थात कालीनदी । पार कर हम लोग कुन्नीज नामक अन्यंत प्रसिद्ध नगरमें

- (१) कार्लानश् इस नामकी दो निद्याँ हैं एक पूर्वीय और वृस्सी पश्चिमीय । ग्रंथकारका अभिन्नाय यहाँ वृस्सीसे ही है जो मुज़- एक्सनगरके ज़िलेसे निकल कर मेरठ, बुलंदशहर, अलंगाइ, एटा तथा फर्ट्याबादके जिलोंसे बहती हुई क्कीजसे चार मीज आगे बदकर गंगामें जा मिलती है। गिन्ज़ साहबके अनुसार यह कास्तिन्दी अर्थात् यमुना थी।
- (२) कृत्तीत फर्रेलाबारके जिल्हेंने एक अध्यंत प्राचीन नगर है। प्रसिद्ध यवन भौगोलिक बतकीमृतः (ई॰ सन् १४०) और प्रसिद्ध

पहुँचे। यहाँका गढ़ ऋत्यंत ही टढ़ बना हुआ है। यहाँपर खाँड खूब उत्पन्न होती है और सम्ती होनेके कारण दिल्ली तक जाती है। नगर प्राचीर भी खूब ऊँचा बना हुआ है। इस नगरका वर्णन में इससे पूर्व भी कर चुका है। नगर-निवासी शैख मुईन-उद्दीनने यहाँ छाने पर हमको एक भोज दिया। यहाँका हाकिम फीराज़ बद्खशानी (वद्खशानिवासी) वहगमचोर्या किसगा नामक सम्राटका वंशज है।

शर्फे-अहाँके यहनसे विद्वान् एवं धर्मात्मा वंशज भी यहीं रहते हैं। उनके दादा दीलनायादमें काज़ी-उल-कुजान थे श्रीर धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा होनेके कारण वे चारी धार प्रसिद्ध हो गये थे। कहा जाता है कि एक बार इनके पदहीन होने पर किसी व्यक्तिने स्थानापन्न काज़ीके यहाँ इनपर सहस्र दोनार मार लेने ) का आरोप कर इनकी शपथ दिलानेके श्रभिप्रायसे यह कह दिया कि मेरा कोई अन्य व्यक्ति साज्ञी नहीं है। काज़ी द्वारा ब्लायं जाने पर इन्होंने आरोपका रूक्प जानना चाहा और यह मालूम होते ही कि दुस सहस्र दीनारका श्रारोप मुक्रपर लगाया गया है, काज़ी शरफ़े जहाँ ने तुरंत ही यह रकम काज़ीके पास वादीको देनेके लिए भेज दो। इस घटनाकी सूचना मिलतेही सम्राट् श्रला-उद्दीनने, चीनी यात्री फ्राहिशन (ई० सन् ४००) तथा हुएन्सग (ई० सन् ६३४) से लेकर मुसलमान शासकीके समय तकके सभी पर्यंटशीने इस नगरका वर्णन किया है और इये गंगातटपर ही बसा हुना बताया है। परंतु गंगा यहाँमे इस समय बार मीछकी दूरीपर है और काछी-नदी नगरके नीचे बहुती है। यहाँका अंतिम स्याधान दिव-नृपनि जय-चन्द मुहम्मद गांशीय पराजित होने पर गंगा नदी पार करते समय इव कर मर गया: और उसी समयमे इस नगरका हाम द्वीना प्रारंभ हवा ।

अभियोग मिथ्या होनेक कारण, काज़ी शर्फ जहाँको पुनः उसी पदपर प्रतिष्ठित कर राजकोषसे उनके पास दश सहस्र दीनार भेज दिये।

कृष्टीजमें हम तीन दिन ठहरे श्रीर इस बीचमें सम्राट्का यह उत्तर भी श्रा गया कि शैख इन्नेबतृताका पता न लगने पर दौलताबादके काज़ी वजीह उल-मुल्क उनके स्थानमें 'हत' बन कर जायें।

# ७-इन्नील, बज़ीरपुरा, बजालसा और मौरी

कश्रीजसे चल कर हश्रील, वज़ीरपुरा, वजालसा होते हुए हम मौरी' पहुँचे। नगर छोटा होने पर भी यहाँ के वाज़ार सुन्दर बने हुए हैं। इसी स्थानपर मैंने शैंख कुतुब उद्दीन हैंदर गाज़ीके दर्शन किये। शेख महोदयने रोग-शय्यापर पड़े रहने पर भी मुभको श्राशीबींद दिया, मेरे लिए ईश्वरसे प्रार्थना की द्यौर एक जौकी रोटी मेरे लिए भेजनेकी रूपा की। यह महाशय श्रपनी श्रवस्था डेढ़ सौ वर्षकी बनाते थे। इनके मिश्रीने हमें बताया कि यह प्रायः बन तथा उपवासमें ही रत रहते हैं श्रोर कई दिन बीत जाने पर कुछ भोजन स्वीकार करते हैं। यह चिरले (चालीस दिन-व्यापी बत-विशेष) में बेठने पर प्रत्येक दिन एक खज़्रके हिसाबसे केवल चालीस खज़्र खाकर हो रह जाते हैं। दिलीमें शेख रजब बरकई नामक एक ऐसे शिखको मैंने स्वयं देखा है जो चालीस खज्र लेकर चिरलोमें बंठने हैं श्रीर फिर भी श्रनमें उनके पास तेरह खज़्र शेष रह जाते हैं।

<sup>(1)</sup> मौरी या मानरीका ठीक पता नहीं । शायद भिंड (ग्वाकियर राज्य) के पासके मावरी नामक स्थानका ही उस समय यह नाम रहा हो।

इसके पश्चात् हम 'मरह' नामक नगरमें पहुँचे। यह नगर बड़ा है और यहाँके निवासी हिंदू भी ज़िमी हैं (अर्थात् धार्मिक कर देते हैं)। यहाँपर एक गढ़ भी वना हुआ है। गेहूँ भी इतना उत्तम होता है कि मैंने चीनको छोड़ ऐसा उत्तम लंबा तथा पीत दाना और कहीं नहीं देखा। इसी उत्तमताके कारण इस अनाजकी दिक्कीकी ओर सदा रफतनी होती रहती है।

इस नगरमें मालव जानि निवास करती है। इस जानिके हिंदू सुन्दर तथा बड़े डील डौलवाले होते हैं। इनकी सियाँ भी सुन्दरना तथा मृदुलना आदिमें महाराष्ट्र तथा मालडीप की सियोंकी नरह प्रसिद्ध हैं।

#### ⊏—श्रलापुर

इसके अनन्तर हम अलापुर' नामक एक छोटेसे नगरमें पहुँचे। नगर-निवासियोमें हिन्दुओंकी संख्या बहुत अधिक है और सब सञ्चादके अधीन हैं। यहाँसे एक पड़ाबकी दूरीपर कुशम' (कुसुम?) नामक हिन्दू राजाका राज्य

- (१) अलापुर-वह नगर खालियाके निकट कहीं रहा होगा। आईने भरवरामें किसा हुआ है कि सकार खालियरमें इस नामका एक हुगे था; और उसका प्राचीन नाम उरवाग या भरवारा था। सम्भव है, बस्ताका अभिनाय हमी नगरसे हो।
- (२) कुपुम-चहुन सम्भव है कि नगरका नाम 'कुपुम' और मन्नाटका नाम 'जम्बील रहा हो, किन्तु इटनवन्ताने मृलसे ये नाम परिवर्तिन कर दिये हो, क्योंकि यमुना नदीवर, इलाहाबादसे ३३ मील इचर, कोसम (कीशाम्बी) नामक एक पार्चान नगरके मम्बावशेष अब भी मिलते हैं। सुलतानपुर नामक एक गाँव भा यहाँ से ३३० मीलकी दूशीवर, गंगाके दूसरे किनारेवर, बसा है।

प्रारम्भ हो जाता है। 'जंबील'' उसकी राजधानी है। ग्वालि-यरका घेरा डालनेके पश्चात् इस नृपतिका वध कर दिया गया था।

इस हिन्दू नृपितिने यमुना नटस्थ रावड़ी' नामक स्थानका भी एक बार अवरोध किया। वहाँके हाकिम खितावे अफ़गानकी श्रामें गणना होती थी और नगर तथा आसपानके बहुतसे आम तथा मज़रे (स्वेत ) उसके अधीन थे। राजा 'कुसुम' को सुलतानपुर के अधिपित रज्ञकी सहायता प्राप्त कर अपने ऊपर आते देख । मुसलमान) हाकिमने सम्राट्से सहायता चाही परन्तु राजधानासे यह स्थान चालीस पड़ाधकी दूरीपर होनेके कारण सहायता

- (१) जबाल-कर्दा यह वतंभानकालीन धीलपुर तो नहीं है।
- (२) रावही—परगना शिकोहाबाद, ज़िला मैनपुरीमें यमुनानदीके किनारे मैनपुरीसे आक्षेत्र कोणमें ४४ मीलकी द्रीरर यह गाँव इस समय भी विद्यान है कहा जाता है कि ज़ोरावर सिंह उपनाम रावह सैनने इसकी बसाया था। सन् ११९४ में सम्राट् मुहम्मद ग़ोरीने इसको उसके वंशनोंसे छोन लिया। मुसलमान शासकोंके समयमें यह बड़ा समृद्याली नगर था। यह स्थान आगरेने ४० मीलको द्रीपर है। मालम इंना है कि बनुनाने अमवक इसको दिलांसे ४० पड़ावको द्रीपर लिख दिया है।
- (३) सुलतानपुर—यह नगर इस समय आं अवधमें बर्नमान है। दिजरी सन्धी छठी शताःीमें गहाँउर बिहार राजपूर्तोका आधिवण्य या और तरवक्षात् सन्नाट् मुहम्मद गोरी हारा इनका राज्य नष्ट-अष्ट होने पर मुसलमानौंका प्रमुख स्थापित हो गया। उस समय नगरका नम्म 'कोसापुर' या परंतु विपक्षियोंने अपनी विजयके बाद इसको भी 'सुलतानपुर' में परिवर्तित कर दिया।

त्रानेमें चिलम्य हुत्रा और इधर दोनें अधिपतियोंने नगरकां चारों आंरसे घेर लिया। यह देख ख़िताबे अक्रगानने इस भयसे कि कहीं हिन्दू हमपर विजय प्राप्त न कर लें, तीन सौ पठान, इतने ही दास तथा चार सौ अन्य पुरुष एक कर सबको साथ लें लिया और घोड़ों के गलेसे साफे बाँच नगरसे बाहर निकल पड़ा। (इस देशमें ऐसी प्रधा है कि मरनेको उताक होने पर लोग अपने घोड़ों के गलों में साफा बाँच युद्ध करने जाते हैं।) इस छोटेसे समुदायने घोर युद्ध द्वारा पन्द्रह सहस्र हिन्दु ऑको ऐसा परास्त किया कि भगोड़ों के अतिरिक्त दोनों सेनाओं में एक भी पुरुष जीता न बचा। दोनों राजाओं सहित सारों सेना मारी गयी। राजाओं के सिर काट कर सम्राह्की सेवामें दिल्ली भेज दिये गये।

सम्राटका दास 'बदर' नामक एक हवशी झलापुरका हाकिम था। बीरता श्रीर साहसमें यह व्यक्ति श्राह्मिय था। हिन्दु श्रोंको विस्तर्योमें सदा श्रकेला ही चला जाता और लुट-पाट करना था: बहुनसे लोगोंका वध कर हालता और बहुनोंको बाँध कर ले आता था। धीरे धीरे समस्त देशमें इसकी प्रसिद्धि हो गयी और हिन्दु इसके नाम तकसे भयमीत हो काँपने लगे थे। इस व्यक्तिका डीलडौल भी खुब लम्बा चोड़ा था। यह एक ही स्थानपर बैंड समूची बकरो हड़प कर जाता था। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि हबशियोंको प्रधानुसार यह नरक्ष दानव भोजनक पश्चात् पक्का तीन पांच घी पी जाया करता है। इसका पुत्र भी झपने पिताके तुल्य धरवीर था। एक बार संयोगनवश दासों सहित किसी हिन्दु गाँवपर आक्रमण करते समय इसके घोड़ेकी टाँग गड़ेमें आ पड़ी और इतनेमें

गाँववालांने कत्तारह (कटार) द्वारा इसका वध कर दिया। स्वामीकी मृत्युके उपरान्त भी दास वड़ी वोरतासे लड़े। उन्होंने गाँववालांका वध कर उनकी वधुश्रोंको बन्दी बना लिया श्रीर स्वामीके अध्वके साथ उन्हें पुत्रके पास ले श्राये। देवयांगसे पुत्र भी इसी अश्वपर सवार हा दिल्लीको श्रोर जा रहा था कि राहमें ही काफ़िरोंने आक्रमण कर उसका वध कर डाला श्रीर घाड़ा भाग कर स्वामोक श्रावयांयियोंके पास आगया। घर श्राने पर जब जामाता इसी अध्वपर सवार हुआ तो हिन्दुश्रोंने उसका भी इसी श्रश्वपर वध कर डाला।

#### ६---ग्वालियर

इसके पश्चात् हम गालियार को श्रोर चल दिये। इसको ग्वालियर भी कहते हैं। यह भी श्रात्यंत विस्तृत नगर है। पृथक् चट्टानपर यहाँ एक श्रायंत हढ़ दुर्ग बना हुआ है। पृथक् चट्टानपर यहाँ एक श्रायंत हढ़ दुर्ग बना हुआ है। दुर्गहारपर महावत सिहत हाथोको मृति खड़ी है। नगरके हाकिमका नाम श्रहमद बिन शेर खाँ था। इस यात्राके पहले में इसके यहाँ एक बार श्रीर उहरा था। उस समय भी इसने मेरा बहुत आदर-सत्कार किया था। एक दिन में उससे मिलने गया तो क्या देखता है कि वह एक काफिर (हिंदू) के दा दुक करना चाहता है। शपथ दिलाकर मैंने उसको यह कार्य न करने दिया क्योंकि आजतक मैंने किसी-का षघ होते हुए अपनी आँखोंसे नहीं देखा था। मेरे प्रति आदर-भाव होनेके कारण उसने उसको बंदी करनेको आहा दे हो और उसकी जान बच गयी।

<sup>(1)</sup> इस गगरके सम्बन्धमें पहले एक जोट दिया जा चुका है।

## १०--वरीन

म्वालियरसं चल कर हम बरोन ' पहुँचे । हिन्दू जनताके मध्य यसा दुत्रा यह छोटा मा नगर मुसलमानौक भाषिपत्य-में है और मूहस्मद विन बरम नामक एक तुर्क यहाँका हाकिम है। हिसक बन्य पशु भी यहाँ बहुतायनसे हैं। एक नगर-निवासी तो मुक्तमे यहाँ तक कहता था कि रात्रिको नगर-द्वार बन्द हो जाने पर भी न मालूम किस प्रकारसे एक बाब यहाँ आकर मनुष्योंका संहार कर देता है। मुहस्मद तोफ़ीरी नामक एक नगर-निवासीने मुक्ते बतादा कि वाच मेरे पहोसीके बरमें प्रवेश कर वालकको चारपाईसे उठाकर लेगया। एक अन्य व्यक्ति मुभनं कहता था कि एक बार हम स्वब एक विवाहमें एकत्र थे, उसी समय एक आदमो किसी कार्यवश बाहर गया ता बाघने उसको चीर डाला। ढंढ़ने पर वह आदमी बाज़ारमें पड़ा पाया गयाः बाधने उसका रुधिर पान कर योही, विना मांस खाये ही, छोड़ दिया था। लांग कहते हैं कि वाघ सदा ऐसा ही करता है।

(१) बरीन — इस समय इस नामका कोई भी नगर नहीं है। आईने-प्रकारीमें सूत्रे आगरेकी नरवर नामक सर्कारमें 'बरोई' नामक एक गढ़ और महालका उस्लेख हैं। खाकियरसे मऊकी जानेवाली बर्तमान सदक इसी नरवरके इलाकेसे होकर जाती है। सम्मव है, अवुक्फ ग़लका भी इसी नगरसे तास्पर्य हो। नरवर खालियर राज्यमें 'सिन्धु' नवीके किनारे बसा हुमा है। यह भी संभव है कि यह बरीन यही नरवर नामक स्थान हो। नरवरके पास २५ मीक पूर्वोत्तर दिवामें परवर्ष नामक एक स्थान मी सिकता है।

## ११-योगी और डायन

कुछ पुरुषोंने मुक्तसे यह भो कहा कि ये वास्तवमें हिंसक पशु नहीं हैं प्रत्युत योगी बाधका रूप धारण कर नगरमें आ जाते हैं। पर मुक्तको इस कथनपर विश्वास नहीं हुआ।

यंगीजन भी बड़े बड़े ऋद्भुत कार्य कर डालते हैं। कोई कोई तो कई मास पर्यन्त बिना कुछ खाये पिये वैसे ही रह जाते हैं, और कोई कोई धरतींक भीतर गड़ढ़ेंमें बैठ ऊपरसे चुनाई करा कर वायुके लिए केवल एक रन्ध्र खुड़वा देते हैं। वे कई मास तक. कुछ लोगोंके कथनानुसार तो पूरे वर्ष भर, इसी प्रकारसे रह सकते हैं।

मंजीर (मंगलीर) नामक नगरमें मुक्ते एक ऐसा मुस-लमान दिखाई दिया जो इन्हीं योगियोंका शिष्य था। यह व्यक्ति एक ऊँचे स्थानपर ढालके भीतर बैठा हुआथा। पश्चीस दिन पथ्यत तो हमने भी इसको निराहार और बिना जल-पानके योहीं बैठे देखा, परंतु इसके पश्चान वहाँ से चले आने-के कारण फिर हमको पता न चला कि यह और किनने दिन इस प्रकारसे उपवास करता रहा।

कुछ लोगोंका कथन है कि एक तरहकी गोली नित्यप्रति खा लेनेके कारण इन योगियोंको भूख-ध्यास नहीं लगती। ये लांग अपकाश्य घटनाओंकी भी सूचना दे देते हैं। सम्राट् भी अत्यंत आदर-सत्कार कर इनकी सदा अपने पास बिठाता है। कोई कोई योगी केवल शाकाहार ही करते हैं और कोई कोई मासांहारः परतु मांस-भोजियोंकी संख्या अत्यंत अल्प है। प्रकाश्य कपसे तो यह प्रतीत होता है कि तपस्या द्वारा चित्तको वशमें कर लेनेके कारण संसारके पेश्वर्यसे इनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। इनमें कोई कोई तो पेसे हैं कि यह

चे एक बार भी किसीकी श्रांर दिए भरकर देख लें तो उस व्यक्तिकी तुरंत ही मृत्यु हो आय! सर्वसाधारणके विचारानुमार इस प्रकारके दृष्टिपात द्वारा मृत पुरुषोंके वसःस्थल चीरते पर हृद्यका नामनिशान तक न मिलेगा। कारण यह वताया जाता है कि दृष्टिपात करनेवाले मनुष्य इत पुरुषोंके हृद्य का जाते हैं। इस प्रकारका कार्य लियाँ ही श्रिधिक करती हे श्रीर इनका 'कक्कार' (जितकी हृद्याँ चलते समय बालती हो) श्रर्थान द्वारान कहते है।

भारतमें घोर दुर्भिन्न ' पड़नैके समय सम्राट तेलिगानेमें (१) दुर्भिक्ष — इतिहासका अवस्थाकत करने पर जिन दुर्भिमीका पता चलता है उनकी तालिका यहाँ दी जाती है।

- १ सम्राट् मुहस्मद तुगलकके राजन्त-काल ( हिजरी सन् ७३९-७४५) में,
- २ तैमुरके दिलीये औटने पर हिजरी सन् ८०१ में,
- 3—सम्राट्महस्तृत्वा ॥ नृगजकः और स्विजन्यां के समय (हिजनी सन् ८११) में:
- ४---सम्राट् मुबारक शाहके राजन्वकाल (हिनरी ८२७) में;
- ५-सम्राट् मुहम्मद् आदिल स्रके शासनकाल (हिजरी ९६२ ) में:
- ६---सन्नाट बाहजहीके शासनकाल (ई॰ सन् १६३१) में:
- ७--सम्राट् औरगतेव आलमगांगके शासनकाल (ई॰ सन् १६५१) में,
- ८-सम्राट् मुहम्मद्शाहके शासनकाल ( ई॰ सन् १७१९ ) से;
- ९---तम्राट् शाहभाजम दितीयके शासनकाल (ई० सन १५७०) मे; और
- १०—वारेन हेस्टिग्जके शासनकाल (ई० सन् १०८३-४४) में । इसके पश्चात् १९ वी शाताव्यीके दुर्मिश्चोंकी मृची आधुनिक प्रवर्धीमें देखनी चाहिये ।

था। परंतु उसने वहाँसे ही प्रत्येक दिल्ली-निवासीको डेढ रतल भोजन प्रतिदिनके हिसाबसे देनेकी श्राज्ञा निकाल दी थी। सम्राट्के म्रादेशानुसार वजीरने इन सबका एकत्र कर एक एक दल प्रत्येक अमीर और काज़ीके सुपूर्व कर दिया। इस प्रकार मुभूषर पाँच सो मन्प्योंके भोजनका भार पड़ा। इनके रहनेके लिए मैंने अपने ही घरमें दालान वनवा दिये थे, यहींपर इनको पाँच-पाँच दिवस तकका पर्याप्त भोजन दे दिया जाना था। एक दिन मेरे पास एक स्त्री लायी गयी जो डायन कही जाती थी। इसने श्रपने पडोसीके वालकको हृदय भक्तण कर मार डाला था। मैंने इनको सम्राट्के नायब ( प्रति-निधि ) के पास ले जानेका आदेश कर दिया और उसने इस स्त्रीकी परीचा करनेकी आज्ञा दे दी। परीचा इस प्रकारमें की जानी है कि हाथ-पाँवमें जल भरे चार मटके बाँध कर परीच्यको यमुना नदीमें डाल देते है। जनमें न हूबने पर वह डायन समभो जाती है श्रोर हुव जाने पर संदेह मिट जाता है। परंत नायवने इस स्वीको जलानेकी आप्राक्षी शी।

जनसाधारण इस धारणासे कि ऐसे मृतक व्यक्तिकी रावको शरीरमें रमा लेनेसे डाकिनोकी दृष्टिसे रचा होतो है, इस स्त्रीकी राज उठा उठाकर ले गये।

में राजधानोंमें ही था कि एक दिन सम्राट्ने मुक्तको बुला भेजा। सूचना पाते ही में उसकी सेवामें जा उपस्थित हुआ। सम्राट् उस समय एकांनमें था और केवल विशेष अमीर ही उसकी सेवामें उपस्थित थे। कुछ योगों भी वहाँ बैठे हुए थे। जिस प्रकार लोग बहुधा अपनी बगल (कन्न) के बाल नोच डालते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने सिरके बालोंको राख द्वारा नास डालनेक कारण यह यागी भी श्रयने सिर तथा समस्त शरीरको रज़ाईसे ढंके रहते हैं।

सम्राटकी आहा भिलने पर मैं भी एक ओर बंठ गया। तद्परांत सम्राट्ने मेरी श्रोर इंगित कर उनसे कहा कि यह पुरुष सदूर देशसे यहाँ आया है, अतपत्र इसकी कोई अपूर्व वस्तु प्रदर्शित कीजिये। सम्राद्के वचन सनकर एक योगी 'यहुत अञ्जा' कह पद्मासन लगाकर वेठ गया । वह र्थारे घीरे घरातलसं अपरका उठने लगा और हमारे अपर श्रधरमें श्रागया। यह कौनुक देख मैं ब्राध्वर्यान्वित हो संशयमें पड गया। धीरे धोरे मेरा चित्त ऐसा वयराया कि में घरतीमें लोट गया, और सक्राटके श्रीपश्रीपचार करने पर मेरा चित्त जाकर कही ठिकाने लगा। परंतु उस समय भी बह व्यक्ति पूर्वबन् वायुमडलमें हा वेटा हुआ था। इसके उपरांत एक दूसरे यागोने अपनी खड़ाऊँ उटा कर कोधमें पथ्वीपर कई बार पटकी। वह वायु-मंडलमें उड कर अवरमें बेठे हुए यागीकी गर्दनपर बारम्बार लगने लगी: खडाऊँके प्रदारके कारण यांगी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा श्रोर कुछ काल पश्चात् हमारे पास ही पृथ्वीपर श्रा बंटा।

सम्राट्के बनाने पर मुक्ते मालूम हुआ कि खड़ाऊँ फेंकने-वाला गुरु था और वायुमण्डलमें जानेवाला शिष्य । यदि में इस प्रकार हतबुद्धि न हा जाना और मेरे विक्तिप्त हो जानेकी आशंका न होतो तो सम्राट्के कथनानुसार मुक्तको इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यदायक खेल दिखाये जाते। यहाँसे लौटने पर मैं विक्तिन सा होगया और सम्राट्-प्रेपिन शर्वत पोने पर मेरा चिक्त स्वस्थ हुआ।

## १२-- अपवारी और कचराद

बरोन नामक नगरसे चलकर, श्रमवारी होते हुए, हम कचराइ नामक स्थानमें पहुँचे। यहाँपर एक मील लम्बे सरावरके किनारे यहुतसे मन्दिर बने हुए हैं, परन्तु इन मन्दिरोंकी प्रत्येक प्रतिमाको आँख, नाक और कान मुसल-मानीने काट लिये हैं।

सरोवरके मध्यमें रक्त-पायाणके तीन गुम्बद बने हुए है। इनके श्रतिरिक्त प्रत्येक कोणपर भी इसी प्रकारके गुम्बद निर्मित है जिनमें योगी लोग निवास करने हैं। योगियोंक केश

- (1) अमवारी—आहेने अक्बरोमें हस नामके एक नगरका उल्लेख बयानबाँकी सर्कारमें मिलता है जो चन्देरीके प्वीय भागमें थी। परंतु इस समय इसका चिह्न मात्र भी अविशय नहीं है।
- (२) कवशद इटनवतृताका ताययं यहाँपर तुरेलखंड के वर्तमान छत्रपुर नगरमे २० सीक पूर्वती दिशासें स्थित खचरावाँ नामक स्थानमे है । अवृतिहाँ ने १०२२ ई० मे काल्वितर युद्धके समय महमद गृजनवीके साथ बहाँ आकर मर्वप्रथम इस नगरका वर्णन 'कलुराहां' कह कर किया है। इक्तवतृता द्वारा वर्णित सरोवर भी यहाँ इस समय नक बना हुआ है और 'खजूर साग्र'के नामसे प्रसिद्ध है। वहाँपर सरोवर के चारों और उपयुक्त बहुतसी गृहाएँ भी बनी हुई हैं। अध्रिहाँके समयमें तो बह नगर हिस्सोटी (प्राचीन बुरेलखंड) की राजधानी था। परंतु इस समय यह केवल गाँव माल है। प्राचीन-भग्नावभेव चार मीलकी परिचिमें फैले हुए हैं, जिससे इसका महत्व मली भौं विदित होता है। आईन अक्बरीमें भी इसका कोई उल्लेख न होतेके कारण हमारा अनुमान है कि सम्राट्य अक्बरके बहुत पहिले ही यह नगर उजाइ हो गया था।

पेर तक लम्बे होते हैं: सारे शरीरमें भभूत लगी रहती है और तपस्याके कारण उनका वर्ण तक पीत हो जाता है। चमत्कार दिखाने की शिक प्राप्त करने के इच्छुक बहुतसे मुसलमान भी इनके पीछे पीछे लगे फिरते हैं। लागोंका तो यह कथन है कि गिलत तथा खेतकुष्ठ तकसे पीडित पुरुष योगियोंकी सेम्सों उपस्थित होने पर ईश्वर-कृषासे आरोग्य लाभ करते हैं। मावग उन्नहत्के सम्राट 'तरम शीगी' के कैम्पमें मुफका इनके सर्वप्रथम दर्शन हुए। गिनतीमें ये पूरे पचास थे। इनके रहने के लिए घरतीके भीतर गुफाएँ बना हुई थीं और वहीं घरातलके नीचे यह अपना जीवन व्यतीत करते थे, केवल शौचके लिए बाहर आते थे और प्रातः सार्य तथा राजिमें श्रह सहश किसी वस्तुका बजाया करते थे। इन लोगोंकी जीवनचर्या भी अतीव विचित्र थी।

एक यागोने मश्रवर (श्रर्थात् कर्नाटक) के सम्राट् ग्याम-उद्दीन दामगानीके लिए लोह-मिश्रित कुछ ऐसी गोलियाँ बनवा दी थीं जिनके सेवनसे स्तंभन-शक्ति बढ़ जातो है। गोलियोंमें कुछ श्रद्धत सामर्थ्य देख मात्रासे श्रीक सेवन करनेक कारण सम्राट्का देहान्त हो गया। तदुारांत सम्राट्का पुत्र नासिर-उद्दीन सिहासनपर बेठा, श्रीर यह भी इस योगोका बहुत श्रादर किया करता था।

## १३-चन्देरी

इसके पश्चात् हम चंदेरी' पहुँचे। यह नगर भी बहुत यड़ा है और बाजारोंमें सदा भीड़ लगी रहती है।

(१) चदेरी-अबुक्क ब्रह्मे कथनानुसार इस नगरमें किसी समय चौदह सहस्र पापाण-निर्मित गृह, तीन सौ चौरासी बाज़ार, तीन यह समस्त प्रदेश श्रमीर-उल्लं उमरा श्रज्ञ-उद्दीन मुलतानीके श्राधीन है। यह महाशय श्रत्यंत दानशील एवं विद्वान्
हैं और श्रपना समय विद्वानोंके ही समागममें व्यतीत करते
हैं। इनके सहवासियोंमें धर्मशास्त्रके ज्ञाता श्रज्ज उद्दीन जुवेरी तथा वजीह उद्दीन वयानवी (बयाना-निवासी), काज़ी खास्सा श्रीर इमाम शमस-उद्दीन विशेषतया उद्दोलनीय है। गर्बनर महोदयके वास्त्रविक नामकों न लेकर लोग उनको आज़म मिलक कह कर पुकारा करते हैं श्रीर उनका यही उपनाम श्रिषक प्रसिद्ध भी है। उनका उप-कोषाध्यत्त कमरउद्दीन है तथा उप-सेनानायक प्रत्यार तेलंग देश-निवासी सश्रादत है। यह उप-सेनानायक श्रत्यन्त साहसी एवं श्रुरवीर है। यही सेनाकी उपस्थित लेता श्रीर क्वायद देखता है। श्रक्रवारके अतिरिक्त शायद ही किसी दिन मिलक-श्राज़म बाहर नगरमें निकल ने हों।

सी साठ पांच-निवास ( सराय ) और वारह सहस्व मर्साजरें थी। सैरउक मुताख़रीमका केखक कहता है कि यहाँ एक ऐसा विस्तृत मन्दिर बना हुआ था कि नगाड़ा बजाने पर उसका शब्द तक बाहर न जाने पाता था। इस कथनमें कुछ अत्युक्ति मान लेने पर भी थही निष्कर्ष निकलता है कि मध्यकास्त्रीन युगमें यह एक बड़ा वैभनशास्त्री नगर था। हिंदुओं के प्राचीन पासिक मंथ महाभाशत तकमें इसका उल्लेख है। यहाँ-के राजा शिशुणस्का वध श्री कृष्णचन्द्र द्वारा युधिष्टिरके राजम्य यजमें हुआ था। उस समय भी यह बढ़ा शक्तिशास्त्री राज्य समझा जाता था।

यह प्राचीन नगर खालियरसे १०५ मील दूर वेतवा नर्क तटपर एक छोटेसे गाँवके रूपमें अब भी वर्तमान है। पहादीपर निमित एक टढ़ दुर्गको छोड्कर इसके प्राचीन वैभवका रमरण करानेवाला अब यहाँ कोई पदार्थ नहीं है।

#### १४---धार

चंदेरीसे चलकर हम मालवा प्रांतके सबसे बड़े नगर ज़हार' (धार ) में पहुँचे।

खेतीके काममें इस प्रान्तकी खुब प्रसिद्धि हैं। यहाँका गेहूँ विशेष कामें उत्तम होता है और यहाँके पान भी दिल्ली तक जाते हैं। यह नगर दिल्लीसे चौबीस पड़ावकी दूरीपर है और मार्गपर सर्वत्र पत्थरके लंभीपर मील खुरे हुए हैं जितके कारण यात्रियोंको बहुत सुविधा होती है और उनको यह जाननेमें कुछ भी कठिनाई नहीं होती कि दिनभरमें कितनी राह समान हुई और कितनी शेष रही। खंभीपर हिए डालने ही पता चल जाता है कि अभीए स्थान कितनी दरीपर है।

यह नगर मालद्वीप-निवासी शैल इबाहीमकी जागीरमें है। कहा जाता है कि शैल महोदयने यहांपर आ नगरके पाहर बंजर जोतकर उसमें खरवुजा वो दिया और उसमें अत्यंत स्वादिष्ट फल लगे। लागाने भी उनकी देखादेखी अन्य धरती जोत खरवुजे बोये परंतु उनके फल उनने मीठे न थे। शैल

(१) धार अथवा धारा नगरी प्रसिद्ध राजा भोजकी राजधानी थी। इसके पहले पँवार नृशित उजीनमें राज्य करने थे। भोज देवने ही प्राचीन राजधानीका परियाग कर हम नगरीको अपना निवासस्थान बनाया था। मुसलमानोंके समयमें भी बहुत काल तक तो यहां नगर माळवा प्रदेशकी राजधानी रहा पर पीछे सङ्ग नामक स्थान राजधानी बना दिया गया। इस समय भी यह नगर पँवार राजधानी बंशजोंके पास है और धार नामक राजधीन राजधानी है। मुसलमान शासकोंके समयमें भी यह बहा महत्वपूर्ण नगर समझा जाता था और उस समयकी हो रक्त गाणा-निर्मान मस्तिवोंदें भी बहाँ अवनक वर्तमान है।

महोदयका एक यह भो नियम था कि वह दीन दु खियों तथा साधु-संतोंको भोजन दिया करते थे। सम्राट्के मश्रवरको श्रोर जाने समय यहाँ श्राने पर शेलने लरहूजे ही भेटमें श्रापित किये। सम्राट्ने श्रत्येत प्रसन्न हो धार नामक नगर जागीरमें प्रदान कर नगरसे भी ऊचे टीलेपर एक मट निर्माण करनेका (उनको) श्रादेश किया।

सम्राह्की आक्षानुसार मह बनवा कर शैल वर्षोतक प्रत्येक यात्रीको रोटी देते गहे। एक वार उन्होंने तेरह लक्ष दीनार ला सम्राह्में निवेदक किया कि दीन-दुखियोंका भोजन देनेके पश्चात् मैंने अपनी आयमें यह रकम बचायी है और यह नियमानुसार राज-कांपमें जमा होनो चाहिये। सम्राह्ने यह प्रन तो कोषमे जमा करनेकी आबा दे दो, पर दीन-दुखियोंको सम्पूर्ण धन न जिल्लाकर इस धकार बचानेको नीति उसको अब्बी न लगी।

इसी नगरमें बर्ज़ार ख्वाजा जहाँके भाँजने अपने मामाका कोष बलान हस्तगत कर बिद्रोही हस्तनशाहके पास मझवर चत्रे जानेका निश्चय किया था: परंतु इस पड्यंत्रकी सूचना पहले ही मिल जानेके कारण मामा (चज़ीर) ने भाँजे तथा अन्य पड्यंत्रकारियोंको तुरंत ही पकड़चा कर सम्राटके पास भेज दिया। सम्राट्ने अन्य अमीरोंका वध करवा भाँजेको पुनः लीटा दिया। यह देख बज़ीरने स्वयं उसके वधकी आझा दी। कहा जाता है कि भाँजा अपनी पक लीडीसे प्रेम करता था। बधकी आझा सुन कर उसने इस दासीसे मिलना चाहा और उसके आने पर उसको गले लगाया, उससे एक पान बनवा कर स्वयं खाया और एक पान अपने हाथसे बनाकर उसको दे बिदा ली। तदनतर हाथांके सम्मुख डालकर उसका वध कर दिया गया और खालमें भूसा भर दिया गया। रात होते ही दान्योंने बाहर आकर वध-स्थलके निकट एक कृषमें कृर्कर जात दे दी। अगले दिन लोगोंने उसका शय कृषमें तेरते देख बाहर निकाला और दोनोंको एकही कवमें गाड़ दिया। यह अब 'प्रेमियोंकी समाधि' (गारे बाशिकां) के नामसे विख्यात है।

## १५--- उज्जैन

धारमे चलकर हम उज्जन पहुँचे। यह नगर श्रात्यल मृंदर है श्रोर यहाँके भवन भी खब ऊँचे बने हुए हैं। प्रसिद्ध विद्वान पर्व दानशील मॉलक नासिर-उदीन बिन ऐत-उस

(१) उजान — यह नगर प्रसिद्ध आर्थकल-इसल, शकारि विक्रमादिःयकी राजधानी था। पेंचार न्यांतिगण भी यहाँ बहुत कालतक राष्य
करते रहे। हिन्दू न्यांतियों का गीरन नष्ट होने पर अलाउदीन ज़िलजीने
हम नगरको सर्वप्रथम अधिगत किया। १६८७ ई० से १५६१ तक
मालवा प्रदेशके शासक स्वच्छंड रहे। तत्त्वश्चान ग्रजशतके प्रसिद्ध शासक
वहातुरज्ञाहने यह समस्त प्रीत जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया।
१५७१ ई० में मुगल सम्नाट अक्यरने गुनः हमे जीतकर दिली साम्राध्यकै
अधीन किया। औरंगजेव और दाराधिकोहका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भी
इसी नगरके निकट १६५८ ई० में हुआ था। मुगलोंके भाग्य-गूर्यके अस्त
होने पर यह प्रदेश महारोंके अधीन होयया और १८९० तक सिथियावर्गीय राजाओंकी यही नगर राजधानी रहा। तत्त्वश्चात् स्वाल्यको राजधानी हो जाने पर इसका महत्त्व कुछ कम हो गया। भाग्यीय प्योत्तियो
अक्षांश आदिकी गणना भी हसी नगरसे प्रारम्भ करते हैं। प्रसिद्ध नृपति
जयसिंह द्वारा निर्मित बेधशाका यहाँ अहतक वर्जमान है। यहाँके
प्राचीन ध्वंसावशेष अब भी पुरानी कीतिका स्मरण दिखाते हैं।

मुल्क भी इसी नगरमें रहा करते थे और सन्दापुर (गोझा)-विजयके समय वीरगतिको प्राप्त हुए। धर्मशास्त्रका झाता और वैद्य जमाल उद्दीन मगरवी गरनाती भी यहीं रहता था।

## १६--दौलताबाद

उज्जनसे चलकर हम दौलतायाद पहुँचे। विस्तारमें यह नगर दिल्लीके वरायर हैं। इसके तीन विभाग हैं — जहाँ सम्राट्की सेना रहती है वह दौलताबाद कहलाता है। ब्रितीय भाग को कतकता कहते हैं और तृतीय भागको देवगिरिं। देव-गिरिमें एक दुर्ग बना हुआ है जो हदगमें अद्वितीय समभा जाता है। सम्राट्क गुरु खाने आज़म (उपाधिविशेष) कृत- जुलाँ भी इसीमें निवास करते हैं। सागरसे लेकर तैलिंगाने तक समस्त प्रदेश इन्हींकी अधीनतामें हैं। इस विस्तृत इलाकेकी यात्रा करनेमें तीन मास व्यतीत हो जाते हैं। स्थान स्थानए आचार्य महोदयकी आरसे शासक नियत हैं।

देवगिरिका दुर्ग चट्टानपर बना हुआ है। चट्टानें काटकर पर्वत शिखरपर दुर्गका निर्माण किया गया है। चमड़ेकी सोढ़ियों द्वारा इस दुर्गमें प्रवेश होता है और रात्रि होने पर ये सीढ़ियों ऊगर खीच ली जाती है (फिर इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता)। दुर्गरक्तक कुटुम्ब सहित यहीं निवास करता है। घोर अपराधियों के लिए यहाँ भयानक गुफ़ाएँ बनी हुई है, और इनमें इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि बिज्ञी

(१) देविगिरि अथवा दौळताबाद निजाम सकांग्में औरगाबादमे दस मीककी द्रीपर एक गाँवके क्यमें रह गया है। परंतु वहाँका दुर्ग सब भा बर्तमान है। यहाँसे ७-८ मीककी दृरीपर 'रोज़ा' नामक स्थान-में प्रसिद्ध मुग्क सम्राट् भीरंगजेब अपनी अंकिम नींद के रहा है। भी उनसे भयभीत रहती है और उपाय तथा कौशलके बिना उनका आखेट नहीं कर सकती। मलिक खिताब अफगान यह कहता था कि एक बार दुर्भाग्यवश मैं इस गढ़की गुफामें वंदी कर दिया गया। गुफा क्या थी, चूहोंकी खान थी। वे दलके दल एकत्र होकर मुभागर त्राकमण करते थे और सारी गत उनके साथ युद्ध करनेमें ही व्यतीत होती थी। एक रात में सो रहा था कि किसीन मुभसं कहा कि सुरह इस्त्रलास (कुरानके अध्यायविशेष , का एक लाख बार पाठ करने पर ईश्वर तुमको यहाँसे मुक्त कर देगा। (देवी) श्रादेशानुसार मैंने उक्त सुरह (श्रध्याय) का उतनी ही बार पाठ किया और मुकको मुक्त करनेके लिए सम्राट्का आदेश श्रागया । पीछे मुक्तको पना चला कि मेरे निकटकी गुफामें एक बन्दीके रोगी होजाने पर चूहोंने उसकी उँगलियाँ और नेत्र तक भक्तण कर लिये थे। सूचना मिलने पर सम्राट्ने इस विचारसे कि कहीं चूहे मुक्तकों भी इस प्रकार भन्नण न कर लें, मुक्ते मुक्त करनेका आदंश किया था।

सम्राट्से युद्धमें परास्त होने पर नासिर उद्दीन विन मिलक मल तथा काज़ी जलाल उद्दीनने इसी गढ़में आश्रय लिया था।

दौलताबादमें 'मरहटे' रहते हैं। इस जातिकी स्त्रियाँ श्रन्थंत सुन्दर होती हैं। उनकी नास्त्रिका तथा भींह तो विशेष-तथा श्रक्तितीय भालम होती हैं। सहवासमें इन स्त्रियोंसे चित्त श्रस्यन्त प्रसन्न होता है।

यहाँके हिन्दू निवासी व्यापार द्वारा जीविका चलाते हैं. कोई कोई रक्ष ब्रादिका भी व्यवसाय करते हैं। जिस प्रकार मिश्रदेशमें व्यापारियोंको 'मकारम' कहते हैं उसी प्रकार यहाँ- पर भी अन्यंत धनाट्य व्यक्ति 'शाह' (साह, साहकार) कह-स्नाते हैं। फर्लोमें आम और अनार यहाँ बहुतायतसे होते हैं और वर्षमें दो वार फसते हैं।

जन संख्या तथा विस्तार अधिक होनेके कारण यहाँकी आय भी अन्य प्रान्तोंसे कहीं अधिक हैं। एक हिंदूने संपूर्ण इलाकेका तेरह करोड़ रुपयेमें ठेका लिया था, परंतु कुछ शेष रह जानेके कारण समस्त धन संपत्ति ज़ब्द कर लेने पर भी उसकी खाल खिचवा दी गयी।

दौलतायादमें गानेवाले व्यक्तियोंका भी एक बाज़ार है जिसको तरवायाद कहते हैं। यह बहुत ही सुन्दर एवं विस्तृत है और दूकानोंकी संख्या भी यहाँ बहुत श्रिपक है। प्रत्येक दुकानमें एक द्वार गृहकी श्रोर लगा होता है, इसके श्रितिरक्त गृह-द्वार दूसरी श्रोर भी होता है। दृकानोंमें बहुत बढ़िया फर्श लगा होता है और मध्यमें एक पालना लगा रहता है। गानेवाली क्रियोंके इसमें बैठ श्रथवा लेट जाने पर दासियाँ इसको हिलाती गहनी हैं। कहना न होगा कि यह गहवारह (पालना) श्रिशंष कपसे सुमाज्ञित किया जाता है।

इस बाजारके मध्यमें एक बड़ा गुम्बद है। यह भी
फर्श श्रादिसे खुब सुसिज्जित किया रहता है। गानेवाली बियों-का चौधरी इस एम्बदमें प्रत्येक बृहस्पतिवारको श्रश्नकी
नमाज़के पश्चात् श्रपने दासों तथा दासियोंसे परिवेष्टित हा
कर बंठता है और प्रत्येक वेश्या बारी बारीसे श्राकर उसके
संमुख मग्रिवके समयतक (श्रिधात् ग्र्यास्तके उपरांत तक)
गाती है। इसके बाद वह श्रपने घर चला जाता है। इस
बाज़ारकी मस्विदोंमें भी गायक एकत्र होते हैं। बहुधा
हिंदू तथा मुसलमान नृपतिगण बाज़ारकी सैर करने झाते समय इसी गुंबदमें आकर ठहर जाते हैं और वेश्याएं भी यही आकर उनको अपने गीत-नृत्यादिकी कला दिखाती हैं।

#### १७---नद्रवार

दौलताबादमं चलकर हम नद्रवार ' पहुँचे। इस छोटेसे नगरमें अधिकतया मरहटे हो रहते हे और कला-कौशल छारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनमैंने कोई कोई वैद्यक तथा ज्योतिपके भी अपूर्व जाता है। आहाण तथा खबी ( इतिय ) जातिके मरहटे कुलीन समभे जाते हैं ( चावल, हरे शाक-पात और सरस्तीका तेल इनके प्रधान खाद्य पदार्थ है। यह जाति न केवल मांसाहारी नहीं है, प्रत्युत किसी पशुको पीड़ा तक

(१) नदस्वार—यह वर्त्तमान कालमें नन्दनवारक नामसं निरुपान है और घरवर्ड प्रेसीडेसीके खानदेश (प्रार्थान दानदेश) नामक ज़िलेमें नापनी नदीके दक्षिण तटस्थ तहसीलका मुख्य स्थान है। कहावन तो यह है कि इस नगरको सर्वप्रथम नन्दागावनीने बसाया था, इसके अतिरिक्त नगरका नाम भी प्रार्थानताका धोतक है। परन्तु फ़रिन्नाके कथनानुसार देवल देवीको लेने जाते समय मलिक काफ़रने नदनवार और सुक्तानपुर नामक दो नगर बसाये थे। खाई जो हो, प्रार्थीनवालमें इस नगरका व्यवसाय खूब ज़ोरोंपर था। आईने अकवरीके अनुसार अकवरके राज्यमें भी यह मालवा प्रान्तका एक सर्वार (बिम्ननर्गा) था। अबुलक ज़ल यहाँ के सरस्कृतीकी बड़ी प्रशंसा करता है।

'ओवा' नामक तैल भी यहाँ एक प्रकारकी घाससे निकाला जाता है जो गठिया रोगमें अल्यन्त लाभकारी है। सन् १६६६ ई० में यहाँपर ईस्टइण्डिया कम्पनीकी एक व्यापारिक कोटी बनी हुई थी परन्तु पीछे यहाँसे इटाकर वह अहमदाबाद खाधी गथी। बाजीराव पेशवाके पतनो-परान्त सन् १८९८ से यह स्थान अम्रेजी राज्यमें मागवा। नहीं देती। जिस प्रकार सम्भोगके पश्चात् स्नान करना आवश्यक है, उसी प्रकार यह जाति भोजनसे प्रथम भी अवश्य स्नान करती है। इन लोगोंमें निकटस्थ सम्बन्धियोंसे, सात पीढी बीतनेसे प्रथम, विवाह-सम्बन्ध नहीं होते। मदिरा-पान दूपण समभा जाता है और कोई आदमी मद्य-सेवन नहीं करता।

भारतवर्षके मुसलमानोंकी दृष्टिमें भी महिरा-पान एक बहा दृष्ण है। महिरा-पान करने पर मुसलमानको श्रम्सा दुर्र (कोड़े) लगाकर तीन दिन पर्थ्यन्त तह्खानेमें बन्द रखा जाता है श्रीर केवल भोजनके समय ही द्वार खोलते हैं।

#### १८—सागर

यहाँसे चलकर हम सागर' पहुँचे। यह एक बड़ा नगर है और सागर नामक नदीके तटपर बसा हुआ है। नदीके तटपर रहटों द्वारा आम, केले और गन्नेके उपवन अधिकतासे सीचे जाते हैं। नगर-निवासी भी धर्मात्मा और सदाचारी हैं। यात्रियोंके विधामके लिए इन सज्जनोंने उपवनोंमें तिकियें (ठहरने योग्य स्थान, विशेषतया उपवनोंमें, जहाँ कृप इत्यादि बना देते हैं) और मठ बना रखे हैं।

मठ निर्माण कर लेने पर प्रश्येक व्यक्ति एक उपवन भी उसके चारों श्रोर श्रवश्य लगाता है श्रीर श्रपनी सन्तानको इसका प्रबन्धकर्ता नियत कर देता है। सन्तान श्रेय न रहने पर 'काज़ो' प्रबन्धकर्त्ता हो जाते हैं। नगरमें इमारतें भी बहुत श्रिथिक हैं। बहुतसे लोग इस नगरकी यात्रा करने आते हैं श्रीर कर न लगनेके कारण यात्रियोंकी यहाँ ख़ासी भीड़ भी रहती है।

<sup>(1)</sup> सागर-वर्तमान सोनगइ है।

#### १६--खम्बायत

सागरसे चलकर हम खम्बायत पहुँचे। यह नगर समु-द्रकी खःड़ीपर स्थित है। खाड़ी भी समुद्रके ही समान है। यहाँ पात भी घाते हैं और ज्वार-माटा भी होता है। माटेके समय मैंने यहाँ की चर्में सने हुए बहुतसे बृद्दा देखे जो ज्वार आने पर पुनः जनमें तैरने लगते हैं।

समस्ते नगरोंकी अपेक्षा यह नगर श्रिक सुन्दर और दढ़ बना हुआ है। यहाँके गृह और मसजिदें दोनों ही अत्यन्त सुन्दर हैं। यहाँके गहनेवाले भी अधिकतया परदेशी ही हैं। भव्य प्रासाद तथा विस्तृत मस्जिदें भी प्रायः इन्हीं व्यक्तियोंने निर्माण करायी हैं। इस कार्यमें श्रायसकी प्रतियोगिता श्रत्यंत

(1) सम्बायत—यह एक अन्यन्त प्राचीन नगर है। हिन्दुनीं के धर्म प्रम्यों अनुसार यह नगर कई सहस्त वर्ष पुराना है। उस समय इसका नाम 'त्रम्यावती' था और 'त्रम्यक' नामक राजपुत्र यहाँ शासन करता था। इस राजाके वंशज अभयकमारके समयमे ईश्वरीय कोपके कारण इस नगरमें घोर आँधी छा गयी, यहाँ तक कि गृह, उपवन, राजप्रासार नक सभी इसमें दन गये। परन्तु राजा शिवजीका भक्त था, और उनकी नित्य प्रति पूजा करता था। देशदिदेव महादेवने राजाको स्वयनमें इस घटनासे सचेत कर दिया, अतप्रव कुदुम्ब सहित राजा शिवकी मृत्ति के जहाजमें खद उत्पातमे पहले ही समुद्रमें चला गया, परन्तु लहरेके वेगमे जहाज दूर गया और राजा शिवके सिहासनके छकई के खम्में हो आधारपर समुद्रमें तैरने छगा और किनारे आ लगा। और लोगोंको एकत्र करनेके लिए उसने यही 'स्तम्म' वहाँ लगा दिया। धारे धारे चहाँ बस्नी हो गयी और नगरका नाम पहले तो 'स्तमावती', फिर बिगइ कर धारे धारे संभावती और सम्बायत होगवा।

श्रिधिक हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति दूसरेसे श्रिधिक इमारत बनानेका प्रयक्त करता है।

यहाँ सबसे सुन्दर भवन उस कुलीन सामरीका है जिसने मम्राट्के संमुख मुक्तको हलुएके सम्बन्धमें लिजन करनेका प्रयक्ष किया था। इस प्रामादमें लगी हुई लकड़ीसे अधिक मोटी और इंढ लकड़ी मेरे देखनेमें नहीं आयी। भवनका द्वार भी नगर-द्वारकी भाँति विशद श्रीर भव्य बना हुश्रा है। द्वारके एक ब्रोर एक विशद मसजिद वनी हुई है जो 'सामरीकी मस-जिद' कहलाती है। मुल्क उल तज्जार गाजुरानोका भवन भी श्रत्यन्त विशाल हैं श्रीर उसके पार्श्वमें भी इसी प्रकारसे एक मसजिद बनी हुई है। शम्य-उद्दोन कुलाहदोज़ ( टोपी सीनेवाले ) का गृह भी श्रत्यन्त भव्य है।

काज़ी जलालके चिद्रोह करने पर इस शमस-उद्दीन, नाखदा इलियास ( जो पहले इसी देशका एक हिन्दु था ) श्रीर मलिक उल इक्मोंने इसी नगरमें आश्रय लेकर नगर-प्राचीर न होनेके कारण खाई खोदना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु उनकी हार होने पर जब सम्राटने नगरमें प्रवेश किया तो यह तीनों पुरुष बन्दी हो जानेकं डरसे एक घरमें जा घुसे। वहाँ एकने इसरेका कटार ने अन्त कर देना चाहा। दो तो इसी प्रकार मर गये, परन्तु मलिक उल हुकुमाँ फिर भी बच रहा।

इस नगरकं धनाट्य एवं सौम्यमूर्ति नज़मउद्दीन जीलानी नामक ब्यापारीने भी विस्तृत गृह और मसजिद निर्माण करायी थी । सम्राट्ने बुला कर इसको खम्बायनका शासक नियत कर नगाड़े तथा निशान प्रदान किये। इसी कारण्वश मलिक-उल-हुक्मॉने विट्रोह कर अपना जीवन श्रीर धन सब कुछ गँवा दिया।

जब हम यहाँ आये तो मकवल तिलंगी नामक एक व्यक्ति

इस नगरका शासक था। सम्राट् इसका अन्यधिक सम्मान करता था। शैनजादह श्रम्फहानो भी शासक के साथ रहता था श्रीर समस्त कार्योंकी देखरेज उसीकं सुपूर्व थी। शैल भी शासन कार्य्यमें अत्यन्त दत्त एवं निपुण होनेके कारण श्रत्यन्त धनाढ्य हो गया था। वह अपनी समस्त सपत्ति निर-म्तर स्वदेश भेज कर स्वयं भी किसी न किसी वहाने वहाँ भाग जाना चाहना था। इतनेमें सम्राटकां भी इसको स्चना मिल गयी: किसीने उससे यह नियेदन किया कि यह भागना चाहता है। बल फिर क्या देर थी. तुरन्त ही सम्राट्ने मक चलको लिख दिया कि उसको अकड़ाग राजधानी भेज दो। सम्राट्का आदेश पाते ही शैल तरस्त हो दिल्ली भेज दिया गया श्रोर सम्राटकी संवामें उपस्थित होते ही बह पहरेने वे दिया गया। इस देशकी कुछ ऐती प्रया है कि पहरेने वेनेके पश्चान शायद ही किसी व्यक्तिका जान वचनी है। हाँ, नो पहरेमें श्राने पर शेखने पहरेदारसे गुप्त मंत्रणा की और उसकी बहुत धनसंपत्ति देनेका बचन है अपनी छोर मिला लिया और दोनों भाग निकले । एक विश्वसनीय आदमो कहना था कि मैंने उसको (शंकका) क्लहात (मतकृत प्रांतक नगरविशेष) की मसजिद्में देखा श्रीर यहाँसे वह अपने देशको चला गया। इस प्रकार उसके बाग सुरिवत रहे और समस्त संपत्तिपर भी उसका श्राधिपत्य होगया।

मिलक मक्वलने आके गृहपर हमको एक भोज दिया, जिसमें एक बड़ी आनन्ददायक घटना घटित हुई। नगरके काज़ी और बगदावके शरीफ दोनों ही इसमें सम्मिलित हुए थे। शरीफ महाशयकी आकृति भी काज़ी महोदयसे बहुत कुछ मिलती जुलती थी, यहाँ तक कि काज़ीके सदश श्रीफ. के भी केवल एक ही नेत्र था। परन्तु भेद केवल इतना ही था कि काज़ी दार्ये नेत्रसे हीन थे और यह बार्ये नेत्रसे। भोजके समय संयोगवश दोनों एक दूसरेके संमुख वैठे। काज़ीकी ओर देख देखकर शरीफ़ने बारम्बार हँसना प्रारम्भ किया! इसपर काज़ीने उनको खूब भिड़का। यह देख शरीफ़ने कहा कि क्यों अकारण कांध करने हो, में तुमसे तो कहीं अधिक सुन्दर हूँ। काज़ीने (यह सुन) पृद्धा कि किया प्रकारसे? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो वार्य ही नेत्रसे हीन हूँ, परन्तु तुम्हारे तो दाहिना नेत्र नहीं हैं। सुनते ही मक्त्रल और समस्त उपस्थित सभ्य जन ठट्टा मार कर हँस पड़े और काज़ी जीने लिजित हो कुछ भी उत्तर न दिया। कारण यह है कि भारतवर्षमें शरीफ़ोंको अध्यन्त सम्मानकी दिएसे देखते हैं।

दयार वकरके निवास्ती धर्मात्मा काजी नासिर भी इस नगरकी जामे-मस्तजिदकी एक कोटरीमें रहते हैं। हम लोगोंने भी जाकर उनके दर्शन किये और उनके साथ साथ भोजन किया।

विद्रोह करने पर काज़ी जलाल भी इस नगरमें आ इनकी सेवामें उपस्थित हुआ था। इसपर किसीने सम्राट्से यह कह दिया कि इन्होंने भी काज़ी जलालके लिए प्रार्थना की है। इसी कारण सम्राट्के नगरमें प्रधारते ही प्राणोंके भयसे यह महाशय यहाँसे निकल कर चले गये कि कहीं मेरे साथ भी हैदरी जैसा बर्नाव न हो।

इस नगरमें ख़्वाजा इसहाक नामक एक और महात्मा हैं। इनके मठमें प्रत्येक यात्रीको भोजन, और साधु तथा दु खी पुरुषोंको द्रव्य भी मिलता है, परन्तु इसपर भी लोग कहते हैं कि इनकी धनसंपत्तिमें उत्तरोत्तर बुद्धि ही होती जानी है।

# २०-काबी और कृत्दहार '

यहाँसे चलकर हम खाड़ी तटस्थ कावी नामक एक नगर-में पहुँचे जहाँ ज्वार-भाटा भी आता है। यह प्रदेश जालनसी-के एक हिन्दू राजाके (जिसका वर्णन हम अभी करेंगे) अधीन है।

कावोसे चलकर हम क्न्द्रहार पहुँचे। समुद्र तटवर्ती यह विम्तृत नगर हिन्दुओं का है। यहाँ के राजाका नाम जालनसी है। परन्तु वह भी मुसलमान शासकों के अधीन है और अत्येक वर्ष राजस्व देता है। इस नगरमें आने पर राजा हमारे स्वाग-तको बाहर आया और हमारा अत्यधिक आदर-सन्कार किया, यहाँ तक कि हमारे विधामके लिए अपना राजधासाद तक खाली कर दिया। हम लोगोंने वहीं विधाम किया और अत्यन्त कुलीन मुसलमान अमीरोंने—जिनमें ख्वाजा बुहरेके पुत्र और छः पोतोंक स्वामी नाखुदा इब्राहीम विशेषतया उल्लेखनीय हैं – राजाकी ओरसे हमारी अभ्यर्थना को।

<sup>(</sup>१) अब इन दोनों बन्दरीका चिन्ह तक दोष नहीं है। अकबरके समय तक तो इनका पता चलता है। परन्तु इसके परचाल् इनका कहीं उक्लेख नहीं मिलता। आईने अकबरीमें लिखा है कि ये दोनों बन्दर नर्मेदा नदीके किनारे बसे हुए थे और यात्री तथा वस्तुओंसे कदे हुए विदेशी पोल यहाँ आकर लंगा रालते थे।

# नवाँ अध्याय

#### पश्चिमीय तरपर पोत-यात्रा

### १---पोतारोहण

द्भूसी नगरसे हमारी समुद्र यात्रा प्रारंभ हुई। इब्राहीम नामक मल्लाहकं 'जागीर' नामक पानपर हम सवार हुए । भेटके घोड़ोमेंसे सत्तर घाड़े तो इसी पोतपर चढ़ा लिये गये, किन्तु भृत्यादि सहित शंप ऋश्व इब्राहीमके भ्राताके 'मनोरत' ( मनोरथ ? ) नामक जहाज़पर सवार कराये गये । राय जालनमीने हमारे मार्गव्ययके लिए भोजन, जल तथा चारे इत्यादिका प्रवन्ध कर, गुराव-नौकाके समान आकार-वाले परंतु उससे वड़े 'अकीरी' नामक जहाज़में अपने पुत्रका भी हमारे साथ कर दिया । इस पंतिमें साठ चण्य (पतवार ) थे। युद्धके समय चण्युवालोंक। पत्थर श्रार वाणोंकी वर्षासे वचानेके लिए पेनियर छन डाल देने थे। राय ( राजा ) के ही एक श्रन्य पोतपर भृत्यों सहित सुंबुल श्रीर जहूर-उद्दीनके श्रश्व सवार हुए। 'जागीर' नामक जहाजमें घनुपधारी तथा पचास ह्वशी सैनिक नियत थे। इन पुरुपोको समुद्रका स्वामी समभना चाहिये। इनमें से एक व्यक्तिके भी उपस्थित रहने पर हिन्दू डाकुओं या विद्राहियों का कुछ भी खटका नहीं रहता।

# २---वेरम ऋौर क़ोक़ा

दो दिन पर्य्यन्त यात्रा करनेके पश्चात् हम स्थलसे चार मील दूर वैरम<sup>े</sup> नामक एक जनहीन द्वीपमें पहुँचे। यहाँ विश्राम कर हम लोगोंने जल-संग्रह किया।

<sup>(</sup>१) वैशम-इस नामका द्वीप अध्यातकी आशीमें है। यह एक

कहा जाना है कि मुसलमानोंके श्राक्रमणके कारण यह स्थान जनहीन होगया और हिन्दू पुनः इस स्थानमें भा कर नहीं बसे। मिलक उलनुजारने, जिनका वर्णन में ऊपर कर श्राया हूँ, इस स्थानपर प्राचीर निर्माण करा कर उसपर मंजनीक चढ़ा मुसलमानोंको बसाया था।

यहाँ से चलकर हम दूसरे दिन कोका' नामक एक बड़े नगरमें पहुँचे। यहाँ के वाज़ार खुब विस्तृत थे। भाटा होने के कारण हमने चार मीलकी दूरीपर लंगर डाला और नावमें बेठकर नगरकी ओर चलें। जब नगर केवल एक मील रह गया तो जल न होने के कारण नाव की खमें धँस गयी। लोगों के यह कहने पर कि कुछ ही काल पश्चात् यहाँ पर जल वहने लगेगा, भली भाँति तरना न जानने के कारण में नावसे उतर दो पुरुषों के सहारे तटको आंर चन दिया, जिसमें जल आजाने पर भी कोई कि ठिनाई न हो। मैंने भीतर प्रवेश कर नगरकी भी खुब सेर की और हज़रत ख़िज़र और हज़रत इलियासके नामसे प्रसिद्ध एक मस्तित्व भी देखो और वहीं पर मैंने मग़रिव (अर्थात स्थांन्तके समय) की नमाज़ पढ़ी। मील खंबा तथा ३०० व्यान कि विद्या (काइट हाइस) निर्माण करा दिया।

(१) कोका अर्थान गोवा—पह स्थान अन अहमदाबादके ज़िले-के अनगँत बंबईसे १९३ मीलकी दूनीपर है। यहाँ के निवासी बहुचा जहाज़ींमें ख़कासी अथवा लैक्कर (Laskars) का काम करने हैं, और पोत चलानेमें बहे दक्ष होते हैं। इस समय तो वह नगर अवस्ति-पर है, परंतु अबुलफज़लके कथनानुसार सन्नाट अक्कर समयमें यह भारीचे सर्कार, (क्रिभशी) में एक पहन (बंदरगाह) था। इस मसजिद्में हैंदरी साधुक्रोंका एक समुदाय भी श्रपने शैक़ सहित रहता है। यहाँकी सैर करनेके बाद मैं पुनः जहाज़पर श्रागया।

नगरके राजाका नाम 'दंकोल' है। वह नाम मात्रको ही सम्राट्के अधीन है। वास्तवमें वह उसकी एक भी आज्ञाका पालन नहीं करता।

# ३--संदापुर

यहाँ से चल कर तीन दिन पर्यंत यात्रा करनेके पश्चात् हम संदापुर' पहुँचे। इस द्वीपमें छुत्तीस गाँव हैं और इसके चारों और खाड़ीका जल भरा रहता है। भाटेके समय तो यह जल मीठा हो जाता है परंतु ज्वार श्राने पर पुनः खारा हो जाता है। द्वीपके मध्यमें दो नगर हैं, जिनमेंसे प्राचीन तो हिंदुओं के समयका यसा हुन्ना है और अर्वाचीनकी स्थापना मुसलमानोंके शासनकालमें डीपके प्रथम वार विजित होने पर हुई है। नवीन नगरमें वगदादकी मसजिदोंके समान एक विशाल जावे-मसजिद भी बनी हुई है। हनोरके सम्रान् पक विशाल जावे-मसजिद भी बनी हुई है। हनोरके सम्रान् जमाल उद्दीनके पिता हसन (मल्लाह) ने इसका निर्माण् कराया था। डितीय बार इस द्वीपकी विजय करने जाते समय में भी उनके साथ गया था। इस कथाका वर्णन में अन्यत्र करूँगा।

इस द्वीपसं चल कर हम स्थलके श्रत्यंत निकटस्थ एक छोटेसे द्वीपमें पहुँचे, जहाँ पादरियोंका गिर्जाघर, उपवन तथा एक सरोवर बना हुआ था। यहाँ हमने एक योगीको

<sup>(1)</sup> सन्दापुर--आधुनिक अनुसन्धानसे पता वस्तः है कि गावा-को मध्ययुगर्मे इस नामसे पुकारने थे।

मंदिरकी दीवारके सहारे दो मृत्तियोंक मध्य बैठे हुए देखा। योगीक मुल-मंडलको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसने उपासना और नपस्या बहुत की है। बहुत कालतक प्रश्न करने पर भी उसने हमको कुछ उत्तर न दिया। योगीके पास कोई भी खाने योग्य वस्तु न होने पर भी उसके चीख मारते ही बुत्तसं एक नारियल ट्रट कर उसके समुख ब्रा गिरा श्रीर उसने उठा कर चह हमका दे दिया। यह देख हमारे श्राश्चर्यकी सीमा न गई।। हमने दीनार और दिरहम बहुत कुछ देता चाहा और भोजनके लिए भी कहा, परंतु उसने म्बाकार न किया। योगीक संमुख ऊटके ऊनका बना एक चोगा पड़ा हुआ था। उठा कर उल्ट-पलट कर दंखनेक पश्चान् उसने वह मुभे ही दे दिया। मेरे हाथमें जैला नामक नगर (जो अदनके संमुख अफ्रीकाके तटपर स्थित हैं) की बनी हुई एक तसवीह ( माला ) थी । योगीकं उलट पलटकर उसको देखने पर मैंने घह उस्तोको भेट कर दी। योगीने मालाको अपने हाथमें लेकर संघा और अपने पास रख कर आकाशकी ओर द्यापात किया, फिर कियले (सका-की प्रधान मस्तिदमें एक स्थान हैं) की श्रोर संकेत किया। मेरे साथी तो इन स्केतीको न समक्ष सके परेतु मैं समक गया कि यह मुस्तलमान है स्रोग डीप-चासियोंसे स्रयना धर्म छिपाकर नारियल जा जीवन निर्वाह कर रहा है । विदा होते समय योगीका हम्त चुम्बन करनेके कारण मेरे साथी मुक्ससे श्रप्रसन्न भी हुए। परंतु उनकी अप्रसन्ननाको जानते हुए भी उसने मुस्किरा कर मेरा हस्त-चुम्बन कर हमको चिदा होनेका संकेत किया। लोटते समय सबके श्रंतमें होनेके कारण उसने मेरा वस्त्र चुपकेसे पकड़ कर खींच लिया श्रीर मेरे मुख मोड़- कर देखने पर दस दीनार दिये। बाहर श्राने पर जब मेरे साथियोंने बस्न खींचनेका काग्ण पूछा तो मैंने दम दीनार पानेकी बात कह तीन दीनार ज़हीर-उद्दीनका श्रोर तीन संबुलको दे दिये। श्रव मैंने उनको बताया कि यह ब्यक्ति मुसलमान था, क्योंकि श्राकाशको श्रार उँगली द्वारा संकेत करनेसे उसका श्रामिश्राय यह था कि मैं एक ईश्वरपर विश्वास रखता हूँ श्रोर किबलेकी श्रोर संकेत करनेसे यह तात्पर्य था कि मैं पंगम्बर साहबका श्रमुयायो हूँ। तसबोह लेनेसे इस बातकी श्रीर भी पृष्टि हो गयी। मेरे इस कथन पर वे दोनों पुनः लोडकर बहाँ गये परंतु योगीका पता न था। उसी समय हम सवार होकर वहाँ से चल पड़े।

## ४-- हनोर

हुसरे दिन प्रातःकाल हम हनोग<sup>र</sup> में पहुँच गये। यह

(१) हनोर—इसका अधिनिक नाम 'हीनार है। यह स्थान अव बम्बई सकार में उत्तरीय कनाहा जिलेकी एक तहसीलका प्रधान स्थान एवं बन्दरराह है। अञ्चल फिदाने हि० सन् ७३१ में इसका वर्णन किया है। उस समय यह बड़ा समृद्धिशाकी नगर था। १६ वीं शतान्दी के प्रारंभमें पुनंगाक निग्नियोंने यहाँ एक गढ़ निर्माण कराया था परन्तु विजयनगर के महाराजके साथ युद्ध होने पर उन्होंने नगर में अग्नि खा हो। इसके पश्चान इस नगरका उन्होंने पर उन्होंने नगर में अग्नि खा हो। इसके पश्चान इस नगरका उन्होंने पर इस नगरपर विद्वनोरके राजाका आधिपत्य होगया। तपश्चान हैन्दर अलीने इसको जीन कर अपने राज्यमें सम्मिनित कर किया। टीप्के अंतिम युद्धके बाद यह नगर ईस्ट इंडिया कंपनीके अधिकार में आ गया। यह नगर जरसीया नामक अनीके तटपर, समुद्दमें दो मीक दृश एक बाड़ी रह स्थित है। यह नदी नगरसे ३६ मीककी

नगर खाड़ीमें स्थित है श्रीर जहाज़ भी यहाँ श्रा जा सकते हैं। समुद्र यहाँसे श्राध मोलकी दुर्गपर है। वर्षा ऋतुमें समुद्र यहुन यह जाना है श्रीर उसमें तृफान श्रानेके कारल चार शास पर्य्यन्त कोई व्यक्ति भी मञ्जूलीका शिकार करनेके श्रति-रिक्त किसी श्रन्य कार्यके लिए समुद्रमें नहीं जा सकता।

ह्नार पहुँचनं पर एक यागी हमारे पास आकर मुक्ते छः दीनार दे कहने लगा कि जिसका तृने माला दी थी उसीने यह दीनार भेजे हैं। दीनार लेकर मैंने एक उसको भी देना चाहा परन्तु उसने न लिया और चला गया। अपने साथियों से यह बात कह मैंने उनको पुनः उनका भाग देना चाहा परन्तु उन्होंने लेना स्वीकार न किया और मुक्त कहने लगे कि तुम्हारे दिये हुए छः दीनारों में छः और दीनार अपनी अंत्रसे मिला हम उसी स्थानपर रख आये थे जहाँ योगो येठा हुआ। था। यह सुनकर मक्ते और भी आक्षर्य हुआ। ये दीनार मैंने यही सावधानी से अपने पास रख लिये।

हनोर-निवासी शाफ्ड (मुसलमानोंका पन्य विशेष जो इसाम शाप्रहेका अनुयायों है) मताबलम्बी है और अपने धर्माचरण तथा सामुद्रिक वलके कारण प्रसिद्ध है। संदापुर-की विजयके पश्चात दुईववश ये लोग किस प्रकार दीन होगये, इसका वर्णन में अस्यत्र करूँगा।

नगरके धर्मात्मा पुरुषोमें शंख मृहस्मद नागौरी (नागौर-निवासी) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने अपने [मठमें मुक्तको एक भोज भी दिया था। दास तथा दासियोंके अशुद्ध हाथका स्पर्श होने पर भोजन अपित्र होजानेके भय-द्रीपर एक पहाइ परमे गिरनी है और वहाँका दाय भी अव्यंत मनोहर है। से यह स्थयं ही भोजन बनाते हैं। इनके अतिरिक्त कलामे-अल्लाह (कुरान) पढ़ानेवाले सदाचारी तथा धर्मशास्त्रके इतात इस्माईल भी अत्यन्त दानी तथा सुन्दर स्वभावके हैं। काज़ीका नाम नृर उद्दीन अली है। ख़तीबका नाम अब मुक्ते स्मरण नहीं रहा।

नगर ही नहीं, बल्कि इस सम्पूर्ण तटकी स्त्रियाँ विना सिला हुआ कपड़ा ओढ़ती हैं। चादरके एक छोरसे अपना मारा शरीर ढँक कर दूमरे अंचलको सिर तथा छानीपर डाल लेती हैं। नाकमें सुवणका बुलाक पहिननेकी प्रथा है। यहाँकी सभी स्त्रियाँ सुन्दर तथा सदाचारिणी होती हैं। इनके सम्बन्धमें विशेष उहलेखनीय बात यह है कि संपूर्ण करान इनको कण्ठस्थ है। इस नगरमें मैंने तेरह लड़कियांकी और तहस लडकोंकी पाठशालाएँ देखीं। यह बात किसी अन्य नगरमें हिएगोचर न हुई। नगर-निवासी केवल सामुद्रिक व्यवसाय हारा ही जीविका-निवाह करते है। छिप-कार्य कोई भी नहीं करना।

महान सामुद्रिक बल तथा छः सहस्र म्थल सैनिक होने-कं कारण समस्त मालावार प्रदेश जमाल उद्दीन नामक राजा-कां कुछ नियत कर देता है। इसका प्रा नाम जमालउद्दीन मुहम्मद विन हसन है। यह बहुत ही धर्मात्मा है और हरीब नामक हिन्दू राजाके अधीन है। ईश्बरेच्छासे में उसका वर्णन भी शीझ ही कर्षगा।

जमाल उद्दीन सदा जमाश्रवके साथ (पंक्तिचद्ध) हो नमाज पढ़ा करता है और प्रातःकाल होनेसे पूर्व ही मस-जिदमें जा प्रातःकाल पय्यंत नलावत (कुरानका पाठ) करता है। इसके बाद प्रथम कालमें ही नमाज पढ़ श्रव्याह्य हो नगरके बाहर चला जाता है। चाश्न ( अर्थात् प्रातःकाल नी बजे) के समय लीट कर मसज़िद्में प्रथम दोगाना ( नमाज़में दो बार उठने बठनेकी किया) पढ़नेक पश्चात वह महलमें जाता है। वह रोज़ा भी रखता है। जिस समय में उसके पास ठहरा हुआ था, इफ्तार ( वतः मंग) के समय बह सदा मुक्तको बुला भेजना था। धर्मशास्त्रके बाना अली और इस्माईल भी उस समय वहाँ उपस्थित रहते थे। ज़मीनगर बार छोटी छोटी कुर्सियाँ डाल दी जानी थीं, इनमेंसे एकपर नो स्वयं वह बैठना था और शेष तीनगर हम तीनों व्यक्ति।

भोजनकी विधि यह थी कि सर्वप्रथम खींचा नामक ताँबे-का एक बड़ा दस्तरस्वान लाकर उसपर तांबेका एक तबाक, जिसको इस देशमें 'तालम' कहते हैं, रख दिया जाता है। तत्पश्चान रेशमी बस्त्राबृता दासी भे,ज्य पदार्थीने भरी हुई देगिचियाँ तथा ताँवेके वह वह चमचे ला. एक एक चमचा चावल 'नवाक' (वडे टांकने) में एक भ्रोग रख कर ऊपर-सं धन डाल देती है और दमरी श्रीर मिर्च, श्रवक, नीवृतथा श्रामके श्रचार रख देती है। इन श्रचारोकी सहायतास चावलके ब्रास मुखमें डाले जाते हैं। चावल समाप्त हो जाने पर, द्वितीय बार पुगः चमचा भर कर चावल तवाकमें रखा जाता है, परन्तु इस वार उसपर मुर्गका मांस और सिर-का डाला जाता है और इसीकी सहायतासे चावल लाया जाता है। इसके भी चुक जाने पर तृतीय बार चावल परोस कर मिन्न भिन्न प्रकारका सुर्गका, तथा मतस्य-मांस रावा जाता है। तत्पश्चात् हरे शाक-पात आते हैं और उनकी सहायतासे चावल खाते हैं। इस प्रकार ओजन करनेके उपरांत हामी 'कोशान्' ( दहीकी लस्सी ; लाती है और भाजन समाप्त होना

है। इस पदार्थके आते ही समक लंगा चाहिये कि समस्त भोज्य पदार्थ समाप्त हो गये। भोजनके अंतर्मे, शीतल जल पीनंसे हानि होनेका भय होनेके कारण, वर्षा ऋतुमें उप्ण जल दिया जाता है।

दूसरी बार यहाँ आने पर में राजाका ग्यारह माम पर्यंत अतिथि रहा ओर इस कालमें भी मैंने, इन लोगोंका प्रधान खाद्य पदार्थ केवल चावल होनंक कारण, कभी एक रोटी तक न खायी। इसी प्रकार मालद्वीप, सीलोन (लंका) तथा मश्रवरमें तीन वर्ष तक रहने पर भी मैंने निरंतर खावलीं-का ही उपयोग किया, किसी अन्य पदार्थके दर्शन तक न हुए। चावलोंकी यह दशा थी कि मुखमें चलते न थे, जलके सहारे ज्यों त्यों करके गलेके नीचे उतारता था।

राजा रेशम तथा बारीक कताँक वस्त्र पहनता श्रीर कटि-प्रदेशमें चादर बाँधता है। इसका शरीर दोहरी रज़ाइयोसे ढँका ग्हता है, श्रीर गुँधे हुए केशीपर एक छोटा सा साफा बँधा रहता है। सवारीके समय वह क्वा (एक प्रकारका चोगा) पहिन कर ऊपरसे ग्ज़ाई श्रोड़ लेता है श्रीर उसके श्रामे श्रामे पृष्ठव नगाड़े तथा ढोल बजाते चलते हैं।

इस बार हम लोग यहाँपर केवल तीन ही दिन ठहरे। बिदाके समय उसने हमको मार्गव्यय भी दिया।

#### ५--मालावार

यहाँसे चलकर तीन दिन पश्चात् हम मालाबार 'पहुँचे। काली मिर्च उत्पन्न करनेवाले इस देशका बिस्तार दो मास

 चलने पर समाप्त होता है। संदापुरमें लेकर कोलम नगर पर्यंत यह प्रांत नदोके किनारे किनारे फेला हुआ है। राहमें दोनों श्रोर वृद्धांकी पंकियां लगी हुई हैं। आधे मीलके श्रंतर पर हिन्दू तथा मुसलमान यात्रियोंके विश्राम करनेके लिए काछ गृह बने हुए हें और इनके चक्रतरेगर दूकानें लगी होती है। इसके श्रांतिरक्त प्रत्येक गृहके निकट एक कृप होता है जहाँ पर हिंदुओं को पात्रमें श्रीर मुसलमानों की श्रोक हारा (मुखके निकट हाथ लगाकर उसमें जल डालनेकी किया विशेष ) जल पिलाया जाता है। श्रोक छारा जल पिलात समय हाथके संकेतमे निषेध करने पर जल-दाता जल डालना बंद कर देता है।

इस प्रदेशमें भुसलमानीका न तो घरफे भीतर प्रयेश ही होने देते हैं और न उनको अपने पात्रोमें ही भोजन कराते हैं। पात्रमें भोजन कर लेने पर या तो उसे तोड़ देते हैं या भोजन करनेवाले मुसलमानको ही प्रदान कर देते हैं। किसी स्थानपर मुसलमानका निवास न होने पर आगन्तुक विश्वमीके लिए केलेके पसेपर भाजन परीस देते हैं। सुप भी उसी पसेपर डाल दिया जाता है। भोजन-समाप्ति पर बचा हुआ अन्न पही या कुसे खाते हैं।

इस राहमें सभी पडावींपर मुमलमानींक घर बने हुए हैं। मुमलमान यात्री इन्हींके पास श्राक्तर ठहरते हैं और ये ही उनके लिए मोज्य पदार्थ मोल लेकर भोजन नैयार करते हैं। इनके यहाँ न होने पर मुमलमानींकी इस प्रदेशमें यात्रा करने-में बड़ी कठिनाई होती।

कोर तथा कोश्वीनका राज्य इसी अदेशके अनर्गन समझना वर्षह्ये। हिजरी सन् २०० के कामसा यहाँ मुसल्मान धर्म फैला। दो मास तक इस समस्त देशमें एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तक जाने पर एक चणाभर धरती भी ऐसी न मिली जहाँ आबादी न हो। प्रत्येक आदमीका घर पृथक् बना हुआ है। गृहके चारों श्रोर उपवन होना है और उसके चारों श्रोर काष्ठकी दोवार। मारो राह इन्हीं उपवनोंमें होकर जानी है। उपवनकी समाप्ति पर दीवारकी सोढ़ियों द्वारा दूसरे उपवनमें प्रवेश होना है (श्रोर इसी प्रकार चलकर सारी राह समाप्त होती है)। राजाक श्रातिक्त कोई अन्य व्यक्ति इस देशमें घोड़ या किसी श्रन्य पश्रपर सवार नहीं होता। पुरुष बहुधा डोले (एक प्रकारको पालकी) पर अथवा पैदल ही यात्रा करते हैं। डोलेपर यात्रा करनेकी दशामें यदि दास न हों तो उसे ढोनेके लिए मज़दुर राव लिये जाते हैं।

व्यापारी और बहुत अधिक बाक रखनेवाले यात्री किराये-के मजदूरीपर सामान लदवा कर यात्रा करते हैं। प्रत्येक मज दूरके पास एक मोटा डंडा रहता है; नीचेकी और तो लाहेकी कील और ऊपरको ओर सिरेपर एक आँकड़ा लगा होता है। सामान ये लोग पीठपर लादते हैं। राह चलते चलते थक जानेपर विश्राम करनेके लिए जब कोई दुकान तक पास बनी हुई नहीं होती, तो ये इसी डंडेको धरनीमें गाड़कर सामानकी गठरी इसपर लटका देते हैं और पुनः विश्राम लंकर चलते हैं।

इस प्रांतमें जैसी शांति है वैसी मैंने किसी अन्य राहपर नहीं देखी। यहाँपर तो एक नारियलकी चोरी कर लेने पर भी प्राण-दंड होता है। पेड़से फल गिर जाने पर भी स्वामीके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उसे नहीं उठाता। कहते हैं कि किसी हिन्दुने एक बार एक नारियल इसी प्रकार उठा लिया था। शासकने इसकी सूचना पाते ही लोहेकी अनीदार लकड़ी पृथ्वीपर इस प्रकारसे गड़वायी कि अनी ऊपरकी ओर रही, अनीपर एक काठका तब्ता गखा गया और उसपर अपराधी लिटा दिया गया। लाहेकी अनी तब्ता चीरकर अपराधीके पेटके आरपार होगयी। इसके पश्चात् अन्य लोगोंका भय दिखानेके लिए अपराधीका शब इसी प्रकारसे वहाँ लटकता रखा गया। यात्रियोंकी सूचनाके लिए इस प्रकारकी बहुतसी लकड़ियाँ राहपर लगी हुई हैं।

राहमें हमको बहुतसे हिन्दू मिलते थे परन्तु हमकी आते देख वह सब एक और खड़े हो जाते थे और हमारे निकल जाने पर पुनः चलना प्रारम्भ करते थे। मुस्सलमानोंके साथ भोजन न करने पर भी यहाँ उनका बहुत ही आदर-सन्कार किया जाता है।

इस प्रान्तमें बारह राजा राज्य करते हैं। सबसे बहुके पास परद्रह सहस्त्र और सबसे झेंटके पास तीन सहस्र सैनिक हैं, परन्तु इनमें आपसमें कभी शत्रुता नहीं होती और न बलवान निर्बलका राज्य छीननंका ही प्रयत्न करते हैं। एक राज्यकी सीमा समाप्त होने पर दूसरे राज्यमें काष्टके द्वारसे प्रवेश करना होता है। इस राज्यके द्वारपर राजाका नाम भी अंकित रहता है। इसका तात्पर्य वह है कि द्वारमें प्रवेश करने पर यात्री अनुक राजाके आश्रयमें आगया। एक राज्यमें अपराध कर अन्य राज्यद्वारमें प्रवेश करने ही प्रत्येक हिन्दू अथवा मुसलमान अपराधीको दण्डका भय नहीं रहता। ऐसी दशामें बलवान राजा भी निर्वल शासकको अपराधी लौटानेके लिए वाध्य नहीं कर सकता।

राजाञ्जोकी मृत्युके उपरान्त उनके उत्तराधिकारी भागिः

नेय होते हैं, 'वे ही राज्यके शासक नियत किये जाते हैं, पुत्र नहीं। स्डान देशकी 'मस्फा' जातिके अतिरिक्त मैंने यह प्रथा किसी अन्य देशमें नहीं देखी (मैं इसका वर्णन भी अन्यत्र ककाँगा)। इस देशके राजा जब किसी व्यापारीकी विक्री बन्द करना चाहते हैं तो उनके दास उक्त व्यापारीकी दूकानपर त्रुसोंकी शाखाएँ लटका देते हैं। जब तक ये शाखाएँ दूकानपर लटकती रहती है, कोई व्यक्ति वहाँपर किसी पदार्थका कय-विक्रय नहीं कर सकता।

काली मिर्चका बृटा श्रंग्रकी बेल जैसा होता है परतु उसमें शाखा-प्रशाखाएँ नहीं होतीं। वह नारियलके बृजके निकट बोया जाता है श्रोर बढ़कर बेलकी भाँति उसी खुलपर फैल जाता है। इसके पत्ते घोड़ेके कानके सदश होते हैं. किसी किसी पोधेके पत्ते श्रलीक (घास विशेष जिसको खाकर पशु खूब मोटे-नाजे हो जाते हैं) के पत्तींके समान होते हैं।

इसके फल छोटे छोटे गुच्छोंक कपमं लगते है श्रीर जिस प्रकार किश्मिश बनात समय श्रग्र सुखाये जाते हैं, उसी प्रकार इन फनोंके गुच्छे भी खरीफ़ (उत्तरीय भारतकी वर्ष भरतु) श्राने पर श्र्मे सुखाये जाते हैं। कई बार पलटे जाने के कारण ये स्खकर काले हो जाते हैं श्रीर फिर व्यापारियोंके हाथ वेच दिये जाते हैं। हमारे देश निवासियोंका यह विचार कि श्रमिमें भुतनेके कारण फन काले श्रीर करारे हो जाते हैं, ठीक नहीं है। करारापन तो वास्त्वमें ध्रमें रखनेके कारण श्रा जाता है।

जिस प्रकार हमारे देशमें जुबार एक माप द्वारा नापी (1) नैयर जातिमें भक्तक यह प्रथा चर्चा भाती है। जाती है उसी प्रकार मैंने इस फलको कालकृत (कालीकट) नामक नगरमें नपते हुए देखा था!

### ६---श्रवी-सहर्

सबसे प्रथम हम इस प्रदेशके खाड़ीपर स्थित श्रवीस-रुर नामक होटसे नगरमें पहुँचे। यहाँ नारियलके बुर्नोकी बहुतायत है। यहाँ मुस्तलमानोंमें श्रत्यंत लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति शेल तुम्मा है, जें। 'श्रवी सत्ता' के नामसे विख्यात है। यह पुरुष बड़ा दानशील है। इसने श्रपनी समस्त संपत्ति फकीरों तथा दीन-दुखियोंको बाँट दी है।

दो दिन पश्चान् हम जाड़ी-स्थित फाकनोर' नामक नगरम पहुँचे। यहाँका सा उत्तम गन्ना देश भरमे नहीं होता। यहाँ भी मुस्लमानोंको संख्या यहत है। हुमैन सलात नामक व्यक्ति इनमें स्वसं यहा गिना जाता है हिसने यहाँ एक जामे मस्तिद् भी यनवायी है। नगरमें काज़ो तथा खतोव भी है। नगरके राजाका नाम वासुदेव है। इसके पास नीस युद्ध-पात हैं, परंतु उनका अफ़सर 'लूला' नामक एक मुस्लमान है। यह व्यक्ति पहले समुद्दों डाकृ था और व्यापारियोंको लूटा करना था।

- (१) अधासकर —यह अब दारसिलोर कहकाता है।
- (२) फाइनोर—यह अब बरकोर कहलाना है। यह मदराम अहातेक दक्षिणीय कानड़ा नामक किलेमे है। बन्तक समय यह नगर विजयनगरके राजाओंके अधीन था। ई० स०१५६० मे दक्षिणीय मुसलः मानी द्वारा विजयनगरकी पराज्यके प्रश्नात् इसपर विद्नोरक राजाका आधिपस्य हो गया। आधुनिक नगर 'ईंगर-कटा कहलाना है और वह प्राचीन 'बरकोर'या बाँकनोरसे पाँच मील द्रर सीला बर्बक मुक्कपर स्थित है।

नगरके निकट लंगर डालने पर गाजाने श्रपने पुत्रको हमारे पास भेजा। उसको श्रपने जहाज़में प्रतिभूकी भाँति रखकर हमने नगर-प्रवेश किया।

कुछ तो भागत-सम्राट्के प्रति ब्रादरभाव दिखाने श्रीर कुछ श्रपने धर्म, हमारे ब्रातिथ्य तथा जहाज़ोंके व्यापार द्वारा लाभ उठानेके विचारसे राजाने तीन दिन पर्य्यंत हमको भाज दिया।

नगरमें आने पर प्रत्येक जहाज़को यहाँ ठहर कर (राजा-को) 'हक़े बंदर' नामक एक नियत कर देना पडता है। अपनी इच्छासे कर न देने पर राजाके जहाज़ यलपूर्वक आग-न्तुक जहाज़को बन्दरमें ले आते हैं और कर चुकता न होने तक आगे नहीं बढ़ने देते।

### ७--मंजीर

तीन दिन पश्चात् हम मंजोर ' पहुँचे। यह विस्तृत नगर इस प्रांतकी सबसे बड़ी 'दनप' (दंप) नामक खाड़ीपर बसा हुआ है। फारिस तथा यमन ( अरबका प्रांत-विशेष) के व्यापारी यहाँ बहुधा आते हैं। कालीमिर्च और सीट यहाँ खब होती हैं। नगरके राजाका नाम रामदेव है और बह मालावारमें सबसे बड़ा गिना जाता है।

मुसलमान भी भंदयामें लगभग चार-पाँच सहस्त्र हैं, श्रीर नगरके एक श्रोर रहते हैं। व्यापारियोपर निर्भर रहनेके कारण राजा नगर-निवासियों तथा हमारे सहधर्मियोंमें स्नापसका भगड़ा हो जाने पर पुनः दोनोंका मेल करा देता है। मश्रवस्के रहनेवाले बदर-उद्दीन नगरके काज़ी भी यहीं थे श्रोर

<sup>(1)</sup> मंजीर-वह बगर अब मंगलीर कहर,ता है।

वालकोंको शिक्षा देते थे। हमारे यहाँ आते ही यह महा-शय जहाज़पर आये और हमसे नगरमें अपने यहाँ चलनेकों कहने लगे। हमारे यह उत्तर देने पर कि जबनक फाकनोरके राजाकी तरह यहाँका राजा भी अपने पुत्रको प्रतिभू रूपमें जहाज़पर न भेजेगा, तबतक हम नगरमें कदापि प्रवेश न करेंगे। इन्होंने कहा कि फाकनोरकी बात और है, वहाँ नगरस्थ मुसलमानोंकी संख्या अल्प होनेके कारण उनका कुछ भी बल नहीं है, परंतु यहाँ तो राजा हमसे भय खाता है, फिर प्रतिभूकी क्या आवश्यकता है? परंतु हम न माने। राजपुत्रके जहाज़में आने पर ही हमने नगर-प्रवेश किया, और वहाँ हमारा तीन दिन पर्यंत खूब आतिथ्य-सत्कार हुआ। इसके पश्चान हम यहाँ से चल पड़े।

### ≖—हेली

हेली' की स्रोर चल हम दो दिनमें वहाँ जा पहुँचे । विस्तृत खाड़ीपर वसे हुए इस विशाल नगरमें सुंदर गृह श्राधिक

(१) हेर्ला—अब इस नामका कोई नगर नहीं मिक्सा। परम्यु कनानीरसे १६ मील उत्तरका ओर एक पर्वतका कोण समुद्रमें निकका हुआ है जिसको एको कहते हैं। अबुछ फिदा तथा रशीद-उद्दीन नामक प्राचीन मुसलमान लेखकोंके कथनसे इसकी पुष्टि भी होती है।

फारसी भाषामें इलायकांको हिछ तथा संस्कृतमें 'एका' कहते हैं। सम्भव है, इस नगरका नाम इन्हीं शब्दोंमेंसे किसी एकसे बना हो। मख़ज़न नामक पुस्तकमें यह भी छिखा है कि छोटी इकायबी माछावारके हेकी नामक स्थानमें उत्पन्न होती है।

श्री इंटरके मतसे यह नगर 'पायन गाड़ी' नामक एक वर्तमान गाँव-के निकट था। संस्थामें बने हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े जहाज़ आकर ठहरते हैं, यहाँतक कि चीनके जहाज़ भी, जो कालकृत (कालीकट) और कोलमके अतिरिक्त और किसी स्थानमें नहीं ठहरते, इस नगरमें आकर रुकते हैं।

हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही जातियाँ इस नगरका पिषत्र समभती हैं। यहाँ एक जामे मसजिद भी है जो ऋदि-सिद्धि-दायिनी समभी जाती हैं। जहाज़के यात्री कुशलपूर्वक यात्रा समाप्त होनेकी मिश्चर्त माँगकर इस मसजिदमें प्रचुर भेंट देते हैं। मसजिदका कोष ख़तीब हुपैन श्रीर हसन बज़ांके अधीन है। ब्रितीय महाशय मुसलमानोंमें सब्धेशेष्ट समभ जाते हैं। मसजिदमें बालकोंको प्रतिदिन शिक्षा तथा कुछ धन दोनों ही नियमित कपसे मिलन रहते हैं। यहाँपर मध्यमें एक रसोई-घर भी बना हुआ है जहाँपर प्रत्येक यात्री तथा मसलमान फकीरको भोजन दिया जाता है।

मक्दशोके रहनेवाले सईद नामक एक धर्मशास्त्रीसे में इस मसजिदमें मिला। इनकी पवित्र मृति तथा सुंदर स्वभाव देख-कर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुन्ना। यह नित्य प्रति रोज़ा रखते हैं और कहते थे कि मैं श्रेष्ठ (मुन्नज्ज़मा) मका और प्रकाशदायक (मुन्नवरा) मदीनामें चौदह वर्ष पर्यंत रहा हूँ। मैं इन दोनों नगरोंमें कमसे श्रमीर श्रवू नमी तथा श्रमीर श्रल्मंस्रसे भी मिला है। यह चीन तथा भारतकी भी यात्रा कर चुके थे।

### ६---जुर-फ़त्तन

हेलीसे तीन कोस चलकर हम जुर-फ़्शन' पहुँचे। यहाँ मुभको वगृदाद-निवासी एक धर्मशास्त्री मिला, जो सर-

<sup>(</sup>१) जुर-फत्तन- कुछ छोगोंकी सम्मतिमें यह 'बिछया दत्तन' का

सरी' के नामसे प्रसिद्ध है। 'सरसर' नामक नगर बगुदादसे दस मीलकी दुरीपर 'कुफ़ा' की सड़कपर बसा हुआ है। यहाँ इसका एक भ्राना रहना था जो अन्यन्न धनाढ्य थो। देहांत होते समय पुत्रोंकी अवस्था अल्प होनेके कारण वह इसीको अपना मनेजर (वसी) नियन कर गया। मेरे चलनेके समय यह उनको बगुदाद ले जा रहा था। स्डानकी तरह भारतमें भी यही प्रथा है कि किसी यात्रीका इस देशमें देहान्त होजाने पर सहस्रोंकी संपत्ति भी न्याय्य उत्तराधिकारीके न आने तक किसी मुसलमानके पास थानीके क्पमें रहनी है। अन्य कोई उपक्ति इसका कोई अंग्र व्यय नहीं कर सकता।

यहाँ के राजाका नाम कायल है। यह मालाबारका एक वड़ा राजा समभा जाता है। इसके पास जहाज भी अधिक संख्यामें हैं और अमान, फारिस तथा यमन पर्यक्त वाणिज्य ज्यवसायके लिए जाते है। दह फ़त्तन और वृद्धतन नामक नगर भी इसी राजाके राज्यमें हैं।

### १०---दह-फ़त्तन

जुरफ़त्तनसे चल कर हम दहफ़त्तन 'पहुँचे। यह नगर प्राचीन नाम है जो कनानौरमे चार मीलकी दूरीपर बसा हुआ है, परम्दु। श्री हंटरकी सम्मतिमें मालावारके चेशकक नामक ताब्लुकेमें श्रीकुंदापुर-मका प्राचीन नाम है। इस गाँवमें 'मोपले' नामक मुसकमानोंकी बस्ती है। गिञ्जूके अनुसार कनानोर ही जुरफ़त्तन है।

(1) दह-फ़त्तन—'दरमा पत्तन'—मी इंटर महोदयके कथनानुसार यह स्थान 'टेडीक्श' बन्दरके निकट ही था। उत्तरीय मास्रावारमें टेडीक्श इस समय एक बदा बन्दरगाह है। इन्ने दीनारकी नी मसजिदोंमेंसे एक यहाँपर भी बनी हुई थी। एक नदीके किनारे बसा हुआ है। यहाँ उपवनेंकी संख्या बहुत अधिक है। यहाँ कालीमिर्च, सुपारी और पान भी होते हैं। अरवी ( शुर्यां ) भी यहाँ खूब होती है और मांसके साथ पकायी जाती है। यहाँ जैसे अधिक और सस्ते केले मेंने अन्य किसी स्थानमें नहीं देखे।

नगरमें एक सुदीर्घ—पाँच सौ पग लम्बी और तीन सौ पग चौड़ी—रक्त पापाणकी बाई (वापिका) भी बनी हुई है। इसके तटपर झट्टाईस बड़े बड़े गुम्बद बने हुए हैं और प्रत्येकमें बंटनेके लिए पापाणके चार चार स्थान बने हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गुम्बद के भीतरसे वापिका तक जानेके लिए सीढ़ियाँ हैं। मध्यमें एक तीन खंडका बड़ा गुम्बद बना हुआ है जिसके प्रत्येक खंडमें बैठनेके लिए चार चार स्थान हैं। कहा जाता है कि राजा कांयलके पिताने यह वापिका वनवायी थी।

वाषिकाके संमुख जामे-मसजिदकी सीढ़ियाँ भी दृसरी स्रोर जलमें उतरती हैं स्रोर हमारे सहधर्मी भी नीचे उतर कर वहीं म्नान या वजु करते हैं।

धर्मशास्त्र हुसँन मुभसे कहने थे कि यह वापिका और मसजिद राजाके दादाने मुसलमान होने पर निर्माण करायी थी। उसके मुसलमान धर्ममें दीस्तित होनेकी कथा भी बड़ी श्रद्धत है। मैंने स्वयं जामे-मसजिदके संमुख एक बड़ा बुक्त देखा है, जिसमें पसे श्रंजीरकी तरह होने पर भी उससे अपेसाइत अधिक कोमल हैं। बुक्तके चारों श्रोर दीखार तथा एक महराब बनी हुई है।

इसी स्थानके समीप बैठ कर मैंने दोगाना पढ़ा। यह वृत्त 'दरस्ते-शहादत (साझी-वृत्त ) कहलाता है। इसकी कथा इस प्रकार कही जाती है कि ख़रीकुमें बृक्तका पत्ता पीला हानेके पश्चान् जय लाल होकर गिरना है नो प्रकृति देवी श्रपने हस्तकमलसे उसपर श्रपकी भाषामें 'ला इला इला ज्ञाह महम्मद-र-रस्लक्षाह' लिख देती है। धर्मशास्त्रह इसेन तथा अन्य धर्मात्मा और सत्यवादी मुभले कहते थे कि हमने पसमे कल्मा लिखा हुआ स्वयं अपनी आर्थिं संदेखा है। गिरने पर पत्तेका अर्थमाग मुसलमान ले जाते हैं श्रीर शेष राजकोपमें रखा जाता है। उसके छारा बहुतसे रोगियोंको आरोग्य-लाभ होता है। इसी पत्तेके कारण राजा कायलने मुखलमान धर्ममें दीला ले जामे मल-जिद्द तथा वाहँ वनवायी। यह राजा श्ररवी भाषा पढ़ सकता था, और पत्तेपर लिख: हुआ कल्मा ( मुसल्मान धर्मका दीला-मंत्र) यह कर ही यह मन्तलमान--पका मुसलमान - हुन्ना था। हुन्नेन कहते थे कि ऐसी कहा-वंत चली आती है कि कोयलकी मृत्युके बाद उसके पुत्रने धर्मपरिवर्त्तन कर बृताको ऐसा जड़से निकाल कर उखाड़ फेका कि कोई चिन्ह तक शेप न रहा। इसपर भी बृत्त पुनः उग आया और प्रथम वारसे भी अधिक फूला फला, परन्तु राजा तुरस्त ही मर गया।

#### ११--- बृद्-पत्तन

इसके अनन्तर हम बुद्-पत्तन' नामक एक बड़े नगरमें पहुँचे जो एक बड़ी नदोके तटपर बसा हुआ है। नगरमें एक

<sup>(</sup>१) इस नगरका इन्छ पता नहीं चलता कि कहाँ है। मसिनद्रके होनैसे तो 'चालवाम' का संदेह होता है जो वर्षमान 'वेपूर' नामक-नगरके निकट था। इस स्थानपर भी इन्नेदानारकी एक मसिनद थी।

भी मुसलमान न होनेक कारण जहाज़के मुसलमान यात्री समुद्र-तटपर बनी हुई एक ममजिन्में आकर ठहरते हैं। यह बन्दर अध्यस्त ही रमणिक हैं। यहांका जल भी अध्यस्त मीठा है। अधिक मात्रामें उत्पन्न होनेके कारण सुपारियाँ यहांसे चीन तथा (उन्हर्ण) भारतकां भेजी जाती है।

नगर-निवासी बहुधा ब्राह्मण ही है। हिन्दू जनता इन लोगोंको वहे बादरकी रुप्तिने देखनी है। परन्तु मुसलमान यहां प्रति इसका घोर देव होनेके कारण एक भी मुसलमान यहां निवास नहीं करना। मस्तित विध्यस्त न करनेका यह कारण् बतलाया जाता है कि एक ब्राह्मणने कभी इसकी छत ताड़कर कड़ियां निकाल ब्राप्ते गृहमें लगा ली थी। उसके घरमें श्राम लगने पर कुटुंब धनसम्पत्ति सहित वह वही जलकर राख हा गया। इस घटनाके पश्चात समस्त जनता मस्तित्को श्रादर-भावसे देखने लगी और इसके बाद किसीने उसका श्रपमान नहीं किया। यात्रियोंके पानी पीनेके लिए मस्तित्के बाहर एक जलकुण्ड तथा पित्रयोंका प्रवेश रोकनेके लिए द्वारोंमें जालियों भी नगर निवासियोंने बनवा दी।

### १२--फन्दरीना

यहाँ में चलकर हम फ्ल्द्रीना ' नामक एक अन्य विशाल नगरमें पहुँचे जहाँपर उपवन तथा याजार दोनोंकी ही भरमार यो। यहाँ मुसलमानोंके तीन महत्वे हैं और प्रत्येकमें एक एक मस्तिद् बनी हुई हैं। समुद्र तटपर बनी हुई जामे मसजिदमें बैठनेका स्थान समुद्रकी ही और होनेके कारण अन्यंत अद्भुत

<sup>(1)</sup> फ़न्दरीमा---वर्तभान कालमें इसको पन्दारानी अथवा 'वसा-सानी 'करते हैं जो कासीकटमें 18 मीख उत्तरको है।

टश्य दृष्टिगोचर हाते हैं। काज़ी और ख़तीय अमालके रहने-वाले हैं। उनका एक अन्य विद्वान भ्राता भी इसी नगरमें वियास करता है। चीनके जहाज़ इन्द्र नगरमें योष्म ऋतुमें आकर उहरते हैं।

### १३—कालीकट

यहाँसे चलकर हम मानावारके सबसे बहु बन्दर काली-कर में पहुँचे। चीन छार जाया, सीलान (लंका) और मानकीय, यमन और फारिसके ही नहीं प्रत्युत समस्त संस्था-रके व्यापारी यहाँ श्रांकर एकब होते हैं। संसारके बहु बहु बंदर-स्थानीमें इस नगरकी गणना की जाती है।

यह स्थान सामग्री नामक एक अत्यंत वृद्ध हिंदृ राजाके अधीन है। नगर निवासी फरगियों (फ्रीक्का अपभ्रेश जो यूरोपवासियोंके लिए व्यवहत होता है) के एक समुदाय की तरह राजा साहय भी दाड़ी मुख्याते हैं।

वदरीन निवासी इजाहीमशाह अन्दरको अमीर-उल-

(१) कार्नाक्टको इय्तेबतृताने काळकृतके नामसे विका है। इस नगरमे मोरका नामक मुसलमान जातिका बस्ता अधिक है। कहा जाता है, पसिद्ध चैरामन पैरमाद नामक सदारने वर्त्तमान नगरका नीव बाली थी। उसीके 'सामरी' नामक वंशजोने वहाँपर हैं० १०६६ (हैदर अलीके आक्रमणकं समय ) तक राज्य किया। उक्त मैस्र-नदेशके घेरा हालने पर सामरी-वसन नुरतिने समस्त कुटुन्व सहित अस्ति-प्रवेश किया। मैस्र-का पतन होतेके प्रशास यह नगर अग्रेजेंक अधीन हो गया।

वास्कोडिगामा नामक प्रसिक्ष पुर्नगाक-पात्री यूरोपसे आकर सर्व-प्रथम यही रुका था; और अंग्रेजोंके दुवै पुर्नगाक-निवासियोंकी ही कोठियों यहाँ कर्ना हुई थीं। तुज्ञार ( सर्वश्रं ष्ट व्यापारी ) की उपाधि प्राप्त है। यह महा-शय बड़े विद्वान एवं दानशील हैं। इनके दस्तरज्ञानपर सारों श्रोरके व्यापारी श्राकर भोजन किया करने हैं।

नगरके कालीका नाम फल्ट उद्दीन उस्मान है। यह भी बहा दानशील है। शैल शहाब उद्दीन गाजगानी महाशय यहाँ पर मठाधिपति है। चीन तथा आगतवपमें शैल श्रवृहसहाक गाजगीनीकी मानता माननेवाले पुरुष इन्होंकी भेंद्र चढ़ाते हैं। सुप्रसिद्ध धनाड्य और जहाजके स्वामी (नाखुदा) मशकाल भी हसी नगरमें गहते हैं। इन महाश्यके जहाज हिन्दुस्तान और चीन तथा यमन श्रीर फारसमें व्यापार करते हैं।

इस नगरके निकट पहुंचने पर शैख शहाब उद्दीन तथा इब्राईमि शोह प्रभृति बहुतसे व्यापारी और राजाके प्रति निधि (जिनको यहाँ कलाज कहते हैं) नौबन, नगाड़े और ध्वजा-पनाका सहित जहाजोंमें हमारा स्वागत करने आये और जनुसके साथ इसने नगर प्रवेश किया।

ऐसा विस्तृत बन्दर स्थान मैने इस देशमें और कहीं नहीं तेला। हमारे यहाँ लगर उन्नेनेक समय नगरमें जीनके तेरह जहाज उहरे हुए थे। जहाज़से उत्तरने पर नगरमें आ कर हमने एक मकान किरायेपर ले लिया और तीन मास पर्यंत चीन देश जानके लिए अनुकृत अनुकी अनीचा करते रहे। इतनी अस्थि तक हमारा भोजन राज प्रासादसे ही आता रहा।

## १४-चीनकं पोतोंका वर्णन

चीन देशके समुद्रमें तहंशीय जहाजके विना यात्रा करना राक्य नहीं हैं। चीनी पोतीकी तीन श्रेणियाँ होती हैं। सबसे यही श्रेणीके पात 'जंक', मध्यमके 'ज़ो' और लघु श्रेणीके 'ककम' कहलाते हैं। भधम श्रेणीके पातोंमें बारह और लघु श्रेणीवालोंमें तीन मस्तृल होते हैं जो खेजरान (श्रेंत ) की लकड़ीके बनाये जाते हैं। वारियोंकेसे बुने हुए बाह्यान कभी नीचे नहीं गिराये जाते, प्रत्युत सदा चायुके बहाबकी श्रोर फेर दिये जाते हैं। जहाज़ीक लगर डालने पर भी ये यादवान लड़े खड़े वायुमें यों हो उड़ा करते हैं।

प्रत्येक जहाज़ में एक सहस्र पुरुष होते हैं। इतमें हुः सी तो केवल पीत जलानेका कार्य करते हैं और शेष खार भी सैनिक हाते हैं। सैनिकोमें कुछ धनुषधारी तथा चक्र द्वारा छोटे गीले फैंकनेवाले भी होते हैं। प्रत्येक बहे जहाज़के नीखे तीन अन्य छोटे जहाज भी रहते हैं। इतमें से एक तो बहे पोत-का श्राधा, इसरा तिहाई शीर तीसरा चौथाई होता है।

जहाज या तो 'महान चीन' या जैतून नामक नगरमें यनाये जाते हैं। यनानेकी विधि यह है कि स्वर्थप्रधम काष्ट्रकी दो दोवार्य बना अन्य स्थान काष्ट्र भागोसे मिला कर उनकी लंबाई और चौड़ाईमें तीन तीन गज़की लंहिकी कीलें ठोक देते हैं। इस प्रकार मिल जानेके उपरांत इन बोनी दीवारीपर फर्श बना पोतके सबसे निचले भागका फर्श नेयार कर खाँचे-

(१) जंक—चीन देशमें पीनको सब भी जंक ही कहने हैं। यह ठींक ठींक नहीं कहा जा सकता कि चीन देश-शिवासियोंने किस समय मालावारमें लाना छोड़ दिया। जोसफ़ कैंगेनोरी नामक एक हैंसाई लेखकका कथन है कि सन १०५५ ई॰ में कार्लाक्टके शामने चीनियोंके साथ दुर्ध्यवहार किया, इस पर चीनियोंने तुसरी बार आक्रमण कर जनमा-का खुब वर्ष किया और फिर इस मरफ लाना छोड़ पूर्वीय मटस्थ 'मछकीपट्न' नामक नगरमें स्थापार करना प्रारंभ कर दिया। को समुद्रतरके निकट ही जलमें डाल देते हैं। जनता इसपर बाकर स्नान तथा शौचादि करती रहती है। निजले लट्टीकी करवटमें स्तंभीको तरह स्थृत चथ्यू लगाये जाते हैं। प्रत्येक चथ्यपर इस परदृह मलाहोंको खड़े हाकर काम करना पड़ता है।

प्रत्येक पोतमें चार छुते होती है और व्यापारियोंके लिए घर, कांठरियाँ, ( मिसरिया ) और जिड़ कियाँ इत्यादि भी वनी होती हैं। 'मिसरिया' अर्थान् कोठरीमें रहनेका स्थान ( गृह्द ), मंडास नथा ताला डालनेके लिए कपाट-युक्त द्वार तक बने होते हैं। मिसरिया ले लेने पर पुरुष द्वार बंद कर लेते हैं और इस प्रकार से खियाँ तक उनके साथ जा सकतो हैं। कभी कभी तो सिसरियामें रहनेवाले पुरुषोंको पोतके अत्य यात्री भी नहीं जान पाने। पोतके लंगर डालने पर यदि किसी यात्रीकी इनसे नगरमें भेंट हो जाने पर जान-पहचान हो गयी तो बातही दूसरी है।

मज्ञाह तथा संनिक इन पोतोंमे ही सकुटुम्ब निवास करने हैं। ये लोग काष्ठके बृहत् कुण्डोंमें बहुधा शाक, भाजी तथा श्रद्रक श्रादि भी वो देते हैं।

जहाजका यकील भी एक वड़ा संभ्रान्त व्यक्ति होता है। जब यह स्थलपर उतरता है तो धनुषधारी तथा हब्शी अल्ब-शस्त्रादिसे सुमजित हो इसके आगे आगे खलते हैं और नौबत नगाड़े आदि भी बजने जाते हैं।

पड़ायपर पहुँचने पर वहाँ ठहरनेकी इच्छा हुई तो पीतके दोनों झोर भाले गाड दिये जाते हैं और जबतक वहाँसे आगे नहीं जाते नवतक यह वहाँ इसी प्रकार गड़े रहते हैं।

चीन-निवासी बहुधा अनेक पोतींके स्वामी होते हैं और इनके जहाक़ींपर सदा प्रतिनिधि (वकील) उपस्थित रहते हैं! संसारक किसी देशमें भी चीन-निवासियोंकेने धनाळा व्यक्ति नहीं है।

### १५--पोन-यात्रा और उसका विनाश

चीनकी छोर यात्रा करनेका समय निकट आने पर नगर-के राजा 'सामरी' ने बन्दर स्थानमे ठहरे हुए तेरह जंकोंमेंसे, सीरिया ( शाम ) निवासी सुलेमान रूफदी नामक प्रतिनिधि का एक जक हमारे वास्ते सुसज्जित कराया।

वासियोके विनामें कभी यात्रा नहीं करता। इस यात्रामें नी दासियाँ सर्देवके अनुसार मेरे साथ थी। अतएव प्रतिनिधि महाशयसे परिचय हाने हैं कारण मैंने अपने लिए एक ऐसा मिसरिया चाहा जिसमें कोई शस्य व्यक्ति समितित न हो। परंत उनसे पता चला कि चीन देशवासियोंके समस्त मिस-रियोको पहिलेसे ही आने जानेके लिए किरायेपर से लेनेके कारण उस समय एक भी रिक्त नथा, फिर भी उन्होंने अधने जामातासे एक मिस्रातिया खाली करा देनेका यचन दिया श्रीत इसमें संद्रास न हाने पर मेरे लिए उसका विशेष प्रवस्थ करनेकी भी प्रतिका की। अब मैने अपना सामान जहाजपर ले जानेकी ग्राज्ञा दो श्रोग दास तथः दासियाँ तक जकपर खढ गर्यो । वहर रतियार हातेशं कारण मैंने अगले दिन श्रथिन् शुक्रवारका स्वयं चढनेका निश्चय कर लिया। जहार उद्दीत तथा संवत भी राजदन संबंधो सब सामान तथा पण चादि लेकर सवार हा गये। शुक्रवारके दिन प्रातःकाल ही हलाल नामक अपने दास इतरा अपने मिसरियेके संकीर्ण तथा काम-चलाऊ भी न होनेकी यात सुत कर मैंने कमानसे जाकर सब कथा कही। परंतु उसने भी इससे अधिक उत्तम प्रवस्थ

करनेम अपनी असमर्थना प्रकट कर मुक्तको ककम अर्थान् सबसे छोटे जहाज़में एक अच्छा मिसरिया लेनेकी राय दी। उसकी नसीहत मुक्तको भी अच्छी लगी और मैंने अपने दासों तथा दास्पियोंको शुक्रवारकी नमाज़से पहले ही समस्त सामान सहित जंकसे उतर ककममें डेरा डालनेको आज्ञा दे दी।

इस समृद्रमें कुछ ऐसा नियमसा है कि अन्न (अर्थात् तृतीय प्रहर) के प्रधान लहरों के ब्रायसमें टकरानेके कारण् कोई व्यक्ति सवार नहीं हो सकता। अतपव दीत्य-संबंधी उपहारवाले जंक तथा फल्दरीनामें टहरनेका विचार करने-बाले एक अन्य जहाज़ और मेरे सामानवाले 'ककम' के श्रतिरिक्त सभी यहाँसे चल पड़े। शनिवारकी रात्रिको हम समुद्रतटपर ही रहे: न तो कोई व्यक्ति कक्रमसे उत्तर कर हमार्ग पास ही आसका और न हममेंसे कोई उसवर जाकर सदार हो सका। विद्यानिक अतिरिक्त मेरे पास राजिमें कोई श्रन्य सामान न था। प्रातःकाल जंक और ककम दोनों ही वत्वर स्थानसे बहुत दृरीपर जा पड़े थे. श्रीर फंदरीना जाकर ठहरनेवाला जंक तो लहरोंसे टकरा कर हुट भी गया। इस पर सबार कुछ व्यक्ति तो वच गये और कुछ डब गये। इसी जहाजमं एक व्यापारीकी दासी भी रह गयी थी और जंकके पिछले भागकी लकड़ी पकड़े हुए अब तक जीवित थी। अन्यंत प्रेम होनेके कारण व्यापारीने दासीका जीवन बचानेवाले प्रत्येक पुरुषको इस दीनार देनेकी घोषणा कर दो। जहाज़कं हुरमुज़-निवासी एक कर्मचारीने उसका उद्धार किया पर पारितोपिक लेना यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि मैंने यह कार्य ईश्वरके नामपर किया है।

जिस जकमें दौत्य-संबंधी समस्त उपहार लादे गये थे, उसके भी समुद्रकी लहरोंसे टकरा कर राजिमें खूर चूर हो जानेके कारण पोतकं सभी यात्रियोंका प्राणास्त हो गया था। प्रात-काल मैंने इन सबका तटपर पड़े देखा। ज़हीर-उद्दीनका सिर फट जानेके कारण भंजा बाहर निकला पड़ा था और मलिक सुंबुलके कार्नोमें लोहेकी कीर्ले घुम कर आर-पार हो गयी थी। जनाज़ंकी नमाज़ पढ़कर हमने उनका दफ़न कर दिया।

नंगे पाँच, घोती पहिने श्रीर निरंपर छोटीसी पगड़ी धारण किये कालीकटके राजा साहव भी वहाँ पधारे। राजा साहवके लंगुल श्रिष्ठ जलती हुई आती धी और एक दास उनपर छत्रच्छाया किये हुए था। राजमिनिक जनताको पीट पीट कर समुद्रतटपर पड़ी हुई वस्तुओंको उटानेन रोक रहे थे। मालावार देशकी प्रधानुसार ऐसे समस्त पदार्थ राजकोपमें धर दिये जाते हैं। केवल कालीकटमें ही यह पुनः जहाज़वालोंको लौटा दिये जाते हैं। इसी कारण यह नगर अन्यंत समुद्रियाली एवं जन संख्यासे पूर्ण रहना है श्रीर जहाज़ भी यहाँ लुव श्राते-जाते रहते हैं।

जककी यह दशा देख ककम चलानेबाले मलाह भी अपने वादवान उठाकर चल पड़े और दास-दासियों सहित मेरा समस्त सामान भी उन्होंके साथ चला गयाः केवल में ही अकेला तटपर रह गया। मेरे पास एक मुक्त दाख और या परन्तु अब वह भी मुक्ते छोड़कर कहा चल दिया। मेरे पास योगीके दिये हुए दस दीनारीं तथा विछीनेके अति-रिक्त अब कुछ भी नथा। लोगोंसे यह पता खलने पर कि यह ककम कोलम नामक बन्दरमें अवश्य ही उहरेगा, मेने उस और स्थलकी ही राह यात्रा करनेकी ठान ली। नदी तथा स्थल दोनों ही ओरसे कोलम दस पड़ाबकी दृरीपर है। इन दोनों पथींमेंसे मैंने नहर मार्ग हारा यात्रा करना ही निश्चित कर एक मुसलमान मज़दृर अपना विछोना उठानेकों रख लिया। नहर-मार्गके यात्री दिन भर यात्रा करनेके उप राज्य रात होने पर किसी निकटके गाँवमें जाकर विश्राम करते हैं। प्रातःकाल होते ही पुनः नावमें बंटकर यात्रा प्रारम्भ हो जाती हैं। मैंने भी इसी प्रकारसे यात्रा की। नावमें मेरे तथा मज़दृरके अतिरिक्त अन्य कोई मुसलमान नथा। परन्तु पड़ावपर पहुँच कर हिन्दुओं के सहवासमें यह मदिरा-पान कर लिया करता था और मुक्तमे खूब कराड़ा-टण्टा किया करता था, इस कारण मेरा मन और भी अधिक खिल हो जाता था।

### १६-कंजीगिरि और कोलम

पांचवें दिन हम पर्वत-चांटोपर स्थित कंजीगिरि' नामक नगरमें पहुँचे। यहां यहुदां जातिके लाग भी रहते हैं। ये कोल-मके राजाका राजस्व देते हैं और इनका अमीर भी पृथक हैं। इस स्थानमें नहरके किनार दारचीता और वक्स अर्थात पर्तगके तृष्ट अत्यन्त अधिकतासे होनेके कारण इन्हीकी लक्की जलानेके काममें आती है।

(१) कं अंगिरि— इसकी वर्तमानकालमें की उंगले र कहते हैं। यह कोचीन राज्यमें हैं। इंसर्क् और यह दी वहाँ अत्यंत्र प्राचीन कालमे रहते बले आये हैं। कहते हैं कि ईसाई ई० सन् ५२ में यहाँ आये थे। पुर्त्तगाल-निवासियों के आयाचारके कारण यह दी ई० सन् १५०२ में यहाँसे निकल कर कोचीनमें आ बसे। दसर्वे दिन इस के। लम' पहुँच गये। मालावारके समस्त नगरों में यह नगर अत्यन्त सुन्दर है। यहाँका बाजार भी बहुत अवदा है। व्यापारियोंको यहाँ 'सली' के नामसे पुकारते हैं। ये लोग अत्यन्त धनाड्य हाते हैं। इनमेंसे कोई कोई तो माल-से भरा हुआ प्राका पुरा जहाज़ व्यापारके लिए मोल लेका घरन डाल लेने है। मुसलमान व्यापारों भी यहाँ अधिक संख्यामें हैं। आवा नामक नगरका रहनेवाला अला उदीत आवजी नामक व्यक्ति इनमें सबसे अधिक धनाड्य हैं परन्तु वह राफ़र्ज़ी हैं (सुन्नी इस अपमान-स्वक शब्द द्वारा शिया लोगोंका सम्योधन करने हैं)। उसके अनुयायी तथा अन्य साथीं भी उसीका अनुसरण करने हैं। ये लोग तिक्व्या नहीं करने।

नगरमा काज़ी कुज़र्दन नामक नगरका निवासी है। मुह-समद्गाह यन्द्र भी मुसलमानोंसे एक यहा संभ्रान्त व्यक्ति समभा जाता है। उसका भ्राता तकी-उद्दीत भी। उद्घट विद्वान् है। एवाजा महज्ज हारा निर्मित इस नगरकी जामे मस्जिद् भी श्रायन्त श्रद्भुत है।

- (१) कीलम-व्यक्तनार इस समय द्रावणकीर राज्यमें है। प्राचान कालमें यह नगर चीन और फ़रमके साथ व्यापारके कारण अर्थाद प्रसिद्ध था। ई० सन् १५०० नक तो इस स्थानका व्यापार ख्वा चमकता रहर, पर इसके बाद दिश्वर दिन बैठना ही गया।
- (२) यह शिया भर्मका प्रधान अंग है। इतके अर्थ होने हैं बुद्धिभक्ता-पूर्वक सत्यको प्रकट न होने देना। सुक्षियों द्वारा पीड्नि किये जाने पर सुहम्मर साहबको सृत्युके उपराग्त यह इसी प्रकार आवरण करने थे। महाभारतके दोण पर्वमें 'अक्षाधामा हतः' कहकर युद्धिशिको भी कुछ ऐसा ही आवरण किया था।

चीनके निकटनर होनेके कारण वहाँके निवासी मालावारके सम्य नगरोंकी अपेक्षा यहाँ अधिक संन्यामें आते हैं। मुसल-मानोंका भी यहाँ बहुत आदर होता है। यहाँके राजाका नाम निरम्पी है। वह भी हमारे सहधिभयोंको सम्मानको दृष्टिसं देखता है और दम्युओं तथा मिथ्यावादियोंसे बड़ी कटो-रानाका द्यवहार करना है।

मेरी आंखों देखी बात है कि ईराक निवासी एक धन्य धारी किसी अन्य व्यक्तिका वध कर 'श्रावजी' नामक एक यहे धनाट्य प्रपके घरमें जा घुसा। मुसलमानोंने मृतकका दफन भी करना चाहा परन्तु राजाके प्रतिनिधिने निषेध कर कहा कि जबतक बधिक हम।रे सुपूर्व न किया जायगा तबतक हम इसको गाइनेकी आका न देंगे । अतुप्य सृतककी अरथी श्रावजांके द्वारपर रूव दी गयी। उसमेंसे दुर्गेन्धि निकलने पर श्रावजीने लाचार हा श्रपर(धीको राजाके संमुख उपस्थित कर प्रार्थना की कि इसकी जान न लेकर सुतकके उत्तरा-धिकारियोको धनसंप स हो दे दी जाय । परन्तु राजकर्मचारो इस प्रार्थनाको न मान अपराधीका यथ कर ही शांत हुए, श्रीर इसके प्रधान् जाकर कही मृतककी श्रन्तिम किया हुई। कहा जाना है कि कोलमका सुपति अपने जामानाके साध, जो किसी अन्य नुपतिका पुत्र था, नगरके बाहर उपवनीके मध्यमें एक दिन सवार होकर जा रहा था कि जामानाने एक वृक्षकं नीचेसं एक आम उठा लिया। राजाने अपने जामा-ताका यह कृत्य देख उसके शरीरके दो खराड करा राहके दोनों आर एक एक ब्राम्न-खण्डके साथ रखे जानेको आज्ञा

<sup>(1)</sup> सम्भव है, यह तामिक-संस्कृत बान्द 'निह-पात' का विकृत रूप हो।

दी जिससे देखनेवालोको शिक्षा मिले। कालोकटमें एक बार राजाके प्रतिनिधिके भनीजेने किसी मुसलमान व्यापारीकी तनवार बलपूर्वक अपहरण कर ली। व्यापारीके उसके विरुद्ध आरोप करने पर न्याय करनेकी प्रतिहा कर पितृब्य महाश्य हारपर ही बैठ गये। इतनेमें भनीजा भी तलवार बाँधे वहाँ आ पहुँचा। आने ही प्रश्न किये जाने पर उसने उत्तर विया कि यह तलवार मेंने एक मुसलमानसे मोल ली हैं। प्रतिनिधि महाश्यने यह सुनते ही पकड़ कर उसी तलवार हारा उसका सिर तनसे पृथल करनेका आदेश दे दिया।

कालममें में माननाय वृद्ध शैल शहाब-उद्दीन गाज़-रोती (जिनका में कालोकट वर्णनके समय उल्लेख कर आया है) क पुत्र शेल फलर उद्दीनके मठमें ठहरा था। अपने ककम-का मुक्ते यहाँपर कुछ भी पता न चला। इतनेमें हमारे लाधी चौन-लझाठके राजदृत भी अन्य जंक द्वारा कोलममें आ पहुँचे। इनका जहाज भी ट्रट गया था और चीन-नियालियोंन इनको पुनः बखादि है स्वदेशकी और भेजा। इसके पश्चान यह मुक्ते चीन देशमें भी पुनः मिले थे।

## १७-इनीरको पुनः लीटना

मेरे मनमें श्रव कालमसं पुनः विक्रो लीट कर सम्राद्में सब वार्ता सुनानेका विचार उठ रहा था, परन्तु भय केवल इस वातका था कि यदि उसने मुक्तमें भेंट श्रीर उपहारमें पृथक होनेका कारण पृत्रा तो में क्या उत्तर दूँगा। बारम्बार सोचनेके उपरांत में इसी श्रतिम निश्चयपर पहुँचा कि ककमका पना लगने तक हनीरके सम्राट जमाल-उद्दीनके ही आश्चयमें रहूँ। यह दृद्द निश्चय कर में झब पुनः कालीकटको लौटा तो सम्राट्-

के यहुनसे जहाज़ वहाँ दिखाई दिये। इनमें पहरेदार सय्यद् अबुल हसन उसकी ओरसे बहुनसा धन नथा संपत्ति लेकर 'हरमुज़' नथा 'कृतीफ़' नामक स्थानोंके अरबोंको भारतमं लानेके लिए जा रहा था। कारण यह था कि सम्राट अरव देश-निवासियोंसे अत्यंत प्रेम करता था और उसकी यह इच्छा थी कि जितने अरव देश-निवासी यहाँ आ सकें, अच्छा है। अबुल हसनके पास जाने पर पता चला कि वह तो काली-कटमें ही सारी ग्रीष्म अनु बिना कर अरब जानेका विचार कर रहा है। जब उससे सम्राट्के पास लीट कर जाने अथवा न जानेके सम्बन्धमें मैंने मंत्रणा की तो उसने मुकसे दिलीं न जानेके लिए ही कहा।

श्रंतमें में कालीकटसे जहाजमें सवार होकर खल दिया।
यह इस ऋतुका सबसे श्रंतिम जहाज था। श्राधा दिन ते।
हम यात्रामें व्यतीन करने थे और श्रेष श्राधिमें लंगर डाले खड़े
रहते थे। राहमें हमको डाकुश्रोको चार नार्वे मिली। उनको देख
कर हम भयभीन भी हुए पर ईश्वरकी हुपासे उन्होने हमको
कुल भी कप्र न दिया और हम सकुशल हनौर पहुंच गये।

यहाँ आकर में सम्राट्की सेवामें प्रणाम करने उपस्थित हुआ और उसने मेरे पास कोई मृत्य न होते के कारण मुक्तकों एक आदमीके घरमें उहरा कर कहला भेजा कि में भविष्यमें उसीके साथ नमाज पढ़ा करूँगा। अब में मसजिदमें ही घंड कर कलाम उल्लाह (कुरान शरीफ) का एक पाठ रोज़ समाम करने लगा। फिर कुछ दिनों के अनंतर मैंने एक दिनमें दो वार संपूर्ण पाठ करना आरंभ कर दिया। एक तो मातःकालसे आरंभ होकर जुहरके समय (तीसरे पहर) तक समाम हो जाता था और दूसरा जुहरसे लेकर मग़रिब तक। तीन मास पर्ण्यंत यही क्रम रहा । इसके श्रतिरिक्त चालीस दिन पर्ण्यंत मैंने एकांतवास भी किया।

सम्राट्तथा सन्दापुरकं राजामें कुछ मनभेद और निजी भगडा हानेके कारण राजाके पुत्रने सम्राटको लिख भेजा धा कि सन्वापुरकी विजय कर लेने पर उसकी भगिनीका बिवाह सम्राटके साथ कर दिया जायेगा और स्वयं वह ( राज पुत्र ) मा मुसलमान मनको दीचा प्रहण कर लेगा। यह समाचार पाकर सम्राट् जमालउद्दीनने भी बाधन जहाज सुसज्जित कर संदापुरपर आक्रमण करनेकी आयोजना कर दी। तैयारी हो जाने पर मेरे मनमें भी इस (धर्मगुद्ध ) के श्रेय तथा पुण्यमें भाग लेनेका विचार हुआ श्रोर मेने कलाम-उल्लाह जो खाल कर देखा ता मेरी टाँछ सर्वप्रथम "युज़करो फ़ीहा इस मुक्काहे कसीरन वलयन सुरोनक्षाहो मई यन सुरह" इस आयत पर पड़ी और मुक्तको भावी विजयका आभास होने लगा। श्रम्बकी नमाजुकै समय सम्राट्के मसजिद्में श्राने पर मैने जय अपना विचार प्रकट किया ता उसने मुसको इस धर्म-युद्धका प्रधान ( अर्थार ) नियत कर दिया। अब मैंने उससे कलाम-उल्लाहमें शकुन निकलनेकी वात कही। सुनकर वह यहुत प्रसन्न हुआ श्रोर पहले युद्ध-भूमिमें न जानेका निश्चय कर लेने पर भा श्रव नुरस्त वहाँ जानेकी उताक होगया।

हम दोनी एक ही जहाज़पर शनिवारको सवार हो मंगल-वारको संदापुर जा पहुँचे। लाड़ीमें प्रवेश करते ही स्वना मिली कि वहाँके निवासी भी युद्ध करनेको उद्यत हैं और

<sup>(</sup>१) इस आयतका भवे यह है कि परमेश्वरके नामका बहुन भिक्तिमासे वर्णन किया जाता है। जो उसकी सहायता करते हैं हंभर उनकी सहायता करता है।

मुजनीक लगाये हुए बैठे हैं। राजिभर तो हमने विश्वास किया। प्रातःकाल होते ही नीयत तथा नगाड़ोंके शम्दसे युद्ध प्रारम्भ होगया। शत्रुने हमारे जहाज़ोंपर मंजनीक द्वारा पत्थर फॉकना प्रारम्भ कर दिया और एक पत्थर सम्बाट्के निकट खड़े हुए पुरुषको भी लगा। हमारी औरके पुरुष भी ढाल-तलवारमे सुसज्जित हो जहाज़ोंपरसे जलमें कृद पड़े। सम्राट् 'श्रकीरी' तथा मैंने उनका अनुकरण किया।

हमारे पास दो जहाज़ ऐसे थे जिनके पिछले भाग खुले हुए थे। इनमें घोड़े वँधे हुए थे। इनकी बनावट इन्द प्रकारकी थी कि सैनिक भीतर ही भीतर इनपर सवार होकर कवच धारी अश्वारोहीके रूपमें ही बाहर निकलता था। हमने इस रीतिसंभी कार्य किया।

र्रथ्यस्की सहायता और अनुप्रहसं मुसलमानीन तलवार हाथमं लेकर नगर-प्रवेश किया। कुछ हिन्दु भय खाकर राज प्रामादमं जा छिपे। हमने अग्निवर्ण हारा उनको यदी वना लिया, परतु सम्राट्ने उनको अभय-वचन देकर उनकी स्थियो तक उनको लौटा हो। इसके अतिरिक्त इन पुरुषोंको, जिनकी सख्या लगभग दस सहस्र रही होगी, रहनेके लिए नगरने बाहर स्थान भी दिया गया। सम्राट स्थयं राजप्रासादमं जा रहा और ग्रासपानके घर उसने अपने भृत्यो तथा अमीराको प्रदान कर दिये। मुसको भी 'ममकी' नामक एक दासी दी गयी। इसका स्वामी धन देकर इसको लौटाना चाहता था पर्गतु मेंने अस्वीकार कर दिया और इसका धर्म-परिवर्णन कर 'मुश्वरका' नाम रखा। इसके अतिरिक्त सम्राट्ने राजाके वस्ना-गारसं प्राप्त पक मिश्र देशीय चुगा भी मुसको प्रदान किया।

<sup>(</sup>१) चुना--वोक्षवाक्रमे इसकी कवादा बदते हैं।

संदापुर' में मैंने सम्राट्कं पास्य तेरह जमादी उल-ग्रन्थल से लेकर श्रर्थ शास्त्रवान (मास ) पर्यंत (ग्रामीत् लगभग तीन मास ) रह कर पुनः यात्रा करनेकी ग्राक्षा चाही श्रीर सम्राट् ते पुनः वहाँ श्रानेकी प्रतिशा ले मुभको विदा किया।

### १=--शालियान

में पुनः जहाजपर चढ़ हुनीर, फाफनःर, मंजीर हेली, जुरफ़लन, दहफ़लन चुद्-एतन, फरद्रीना श्रीर कालीकट हाता हुआ शालियात नामक सुंदर नगरमें जा पहुंचा इसी नगरमें शालियात नामक सुंदर नगरमें जा पहुंचा इसी नगरमें शालियात नामक सुंदर वस्त्र यनाया जाता है। यहत दिनो तक इस नगरमें रहने हैं पश्चात् जय मैं कालीकट लीटा तो ककम नामक जराजपर येठनेवाले मेरे दो दास पुनकों मिल गये। उनके हारा मुक्ते पता चला कि मेरी गर्भवती दासीका, जिसकी मुक्ते चड़ी चिन्ता रहतो थी, प्राणानत हो गया श्रीर जावाके राजाने मेरी समस्त धन-संपत्ति तथा दास दासी तक छीन ली श्रीर मेरे कुछ साथी जावा, चीन तथा बंगालमें चुरा दशामें पड़े हुए हैं। संपूर्ण सामाचार मिल जाने पर में प्रथम तो हनीर गया श्रीर वहां से चलकर फिर मुहर्गम मास्यो श्रीतमें संदरपुर श्राया। रथी उत्सानीकी दृसर्ग निधि तक वहां ही रहा। इतनेमें बहाँका वह पराजित राजा भी, जिससे हमने यह नगर श्रीना था, कहींस उधर श्रा

- (1) जजारा नामक द्वीयके निकट कोलाबा जिल्हेम 'दण्डापुर' के नगत्में तो कड़ीं अभिजाय नहीं है ? इस स्थानपर जिल्हाओं और सिडियों में ख्व युद्ध हुआ था।
- (२) शास्त्रियान-न्यह स्थान का ठीकटके निकट **यता हुआ है** और अब 'शाक्तिया' कहनाता है।

निकला स्रोर वहाँ के समस्त हिंदू उसके चारों स्रोर श्राकर एकत्र हो गये। इस समय (सम्राट) सुलतानकी सेनाको गाँवों में तुरी दशा हो रही थी। हिन्दुस्राने भी अञ्झा अवसर देख सम्राटको चारों श्रारसे ऐसा घरा कि स्रान-जानेका मार्ग तक यन्द हो गया। बड़ी क उनतासे में किसो प्रकार वहाँसे बाहर स्राया श्रीर कालोकट पहुँच कर मालडीपकी श्रोर चल दिया

# दसवाँ अध्याय कर्नाटक

### १---मश्रवरकी यात्रा

क्किक्विपसे दबाहोमक जहाज़में वैठ, सरनद्वीप ( लंका ) होते हुए हम मझवर को आर चन दिये । परन्तु वायुकी गति तीब होनेके कारण जहाज़में जल आने लगा। जानकार रहेसा ( कपता ) की अवुषस्थितमें हम परवर्गीमें जा

(१) मजबर —नेरहवा तथा चाँदृहको जाताव्दाक अरब तथा ईसर-नियासी आपनिक कारोमडल तट तथा कर्नाटकको मजबर कहा। करने थे । इस समन्त्री परम इस नामके अस्विस्वास कोई प्रमाण नहीं मिलता।

भवल फिर्म नामक लेलकके अनुसार कर्माकुमार्ग अंगरीयसे लेकर यालीर पर्यंत लगभग सी कांस लंका देका इस नामले पुकारा जाता था। प्राचीनकालमे यहाँ 'पोड्य नामक बिंदू राजा राज्य करते थे, और 'मरुग' इनकी राजधानी थी। अलाटहाँन किल्जीके दास मलिक काफूर हजार दीनार्गने सर्व प्रथम इस देकाकी अपने अधीन कर सहस्रों वर्षके प्राचीन 'पाड्य' नामक राजवशका अंग कर दिया। पहुंचे और जहाज उनसे टकरा कर चक्रमाचूर हो जानेको ही था कि इम पुनः एक छाटी सी खाड़ीमें शागये। जहाज़ भी अव धीरे घीरे बैठने लगा, और हमकी साज्ञान् मृर्तिमान मृत्यु रिष्टिगाचर होने लगी। यात्री अपने पासके समस्त पदार्थ फेक कर बसोयत (श्रतिम श्रादेश) करने लगे। हमने जहाज़के मस्तूल तक काट कर फेंक दिये और जहाज़वाले दा मील दर तटवर पहुँचनेके लिए काष्ट्रकी एक नौका निर्माण करते लग गये। मुभका भी नावमं उतरते देख साधकी दोनो दासियाँ चिल्ला कर कहने लगी कि तुम हमको छोड़ कर कहाँ जाते हो। इसपर नोकावालींको केवल दासियीके साथ ही तरपर जानेको कह में स्वय जहाज़में ही ठहर गया। मेरा ऐसा निश्चय स्त एक दासीने कहा कि मैं खुब तरना जानती है, नाव परसे एक रम्सी लटका देतेमें मैं उसकि सहारे तेरती चली जाऊँगी। महभ्मद वित फरहात, मिथ देश-निधासी एक पुरुष और एक दामी यह तीन व्यक्ति तो नावमें बैठ गये श्रीर दुसरी दासी जलमें देर कर श्रामें यहने लगी। जहाज़-बालें भी श्रव नावकी रस्मियों बॉब तैरने लगे। मना, श्रंबर श्रादि श्रपने समस्त बहम्लय पदार्थीको तटकी श्रीर इसी नावर्मे भेज में स्वयं जहाजमें हो बंद ग्हा। अनुकृत वायु होनेके कारण जहाजका स्वामी तथा नाववाले दोना ही कुशलपूर्वक स्थलपर पहुँच गये।

इधर जहाज्ञवालोंके नाव निर्माण करने करने ही संध्या हो गयी और जहाज़में जल बढ़ने लगा। यह देख में पृष्ठ भागमें चला गया और प्रातःकाल पर्यंत वहीं रहा। दिन निकलने पर बहुत-से हिन्दू नाव लेकर आये और उन्हींकी सहायतासे हम किन रे तक पहुँचे। यहाँ जाकर मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सम्राद्- का नातेदार हूँ। प्रजा होनेके कारण उन्होंने तुरंत ही इसकी सुचना सम्राट्को दे दी। वह यहाँसे दो दिनकी राहपर थे।

यहाँसे यह लोग हमको जंगलमें लेगये; श्रोर वहाँ जाकर सुंदर मछुली तथा गुग्गुलके बुद्धका खरबु के कासा फल भोजनको दिया। इसके भीतर रुईके गालेके सहश एक पढार्थ हाता है जो शहदकी भाँति मधुर लगता है। शहद निकालकर इसका हलुश्चा बनाया जाता है जो 'तिल' कहलाता है श्लोर 'स्वीमी' के सदश होता है।

तीन दिवस पर्यंत यहाँ ठहरनेके पश्चात मञ्जवस्के सलाद-की श्रीएसे कमर-उद्दीन नामक एक श्रामंत कुछ अध्वारोही तथा पदल सैनिकोंके साध दूस घाडे तथा एक डोला लेकर हमारे पास श्राया। जहाजका स्वामी, में श्रीर मेरे श्रानुयायी तथा एक दास्ती तो सवार होकर चले श्रीर दुसरी दासी डोलेमें वैठा दी गयी। संध्या समय हम हरकात् के दुर्गमें जा पहुंचे श्रीर रात भर वही विधाम किया। श्रपने साधियाँ तथा दास-दासियोंको इसी स्थानपर छोड़ कर में सम्राहके कैम्पमें श्राने ही दिन पहुंच गया।

## २---मञ्चवरके सम्राट्

यहाँ है सम्राट्का नाम ग्यास-उद्दीन दामगानी है। यह सर्वप्रथम सम्राट् त्रालकके सेवक मिलक मंजोर-विन-श्रवी-उल रजाके श्रश्वारोहियोंमें नौकर था और तत्पश्चात सम्राट् जनालउद्दीनके पुत्र श्रमीर हाजोका भृत्य रहनेके श्रतंतर सम्राट् वन बेठा। उस समय इसका नाम सराज-उद्दीन था परन्तु सम्राट् होने पर इसने सम्राट् गयास-उद्दीनकी उपाधि धारण कर ली। मश्रवर देश प्रथम दिल्ली-सञ्चार्क ही अधीन था। परम्तु मेरे श्वशुर जलाल-उदीन शहसन शाहने सञ्चार्मे विद्रांह कर पाँच वर्ष तक शांतिपूर्वक यहाँका शासन किया। इसके प्रधान उनका यथ कर दिया गया और एक श्रमीर अलाउदीन ऊँजी यहाँका स्मार्ट् हो गया। इसने एक वर्ष पर्य्यंत राज्य करने क अनन्तर किसी हिन्दुराजापर शाक्रमण कर ख्य धनसंपत्ति प्राप्त की। प्रथम विजयक श्रनंतर दितीय वर्ष भी इसने पुनः शाक्रमण कर काफिराँका यथ कर उनका पराजित किया था। परस्तु युद्धमें एक दिन जन पीनेके लिए शिरसे शिरस्वाण उटाते समय याण लग जानेके कारण इसका प्राण्या। तदनतर इसका जामाता वनुव-उदीन सम्बाद बनाया गया। परस्तु श्रव्हा स्वभाव न होनेके कारण चालीय दिन प्रधान हो इसका यथ कर ग्यास्प द्वीन सम्बाद् बनाया गया। इसने सम्बाद जलाल-उदीनकी पुत्री—दिक्षीमें परिणीता मेरी स्वाकी भगिनी —क स्वाध विवाह कर लिया।

मेरे कैम्प पहुँचने पर सम्राट लकड़ीके बुजमें आसीन था परन्तु उसने स्वागत करनेके लिए एक हाजिब मेरे पास भेजा। प्रधानुसार सम्राटके संमुख काई व्यक्ति विना मोज़ें धारण किये नहीं जा सकता। मेरे पास उस समय मोज़ें न होनेके कारण, यहुतसे मुसलमानीके वहाँ एकव होते हुए भी एक हिन्दुने अपने मोज़े मुक्ते दे दिये। इस प्रेमके वर्तावसे मुक्तको अन्यंत आश्चर्य हुआ।

इस प्रकार सुसज्जित हो सद्घादके समुख उपस्थित होने पर उसने मुक्तको बैठनेका बादेश दे काकी हाजी सदर उज्जमां बहर उद्दोनको बुला उनके निकट ही विश्राम करनेके लिए सुक्तको तीन डेरे दिये, और फर्श तथा भोजन अर्थात् चायल और मांस भी भिजवा दिया। हमारे देशकी भाँति यहाँपर भी भोजनके पश्चात् दुधकी लस्सी पोनेकी प्रथा है।

इसके झर्नेतर मैंने सम्राट्क निकट जा उसको मालद्वीप-पर सेना भेजनेके लिए उद्यत किया, श्रीर ऐसा करनेका इट्ड निश्चय हो जाने पर उसने जहाज ठीक कर वहाँकी सम्राक्षीके लिए उपहार तथा श्रमीरोंके लिए खिलश्चन बनवा साम्राक्षी-को भगिनीक साथ अपना विवाह करनेके लिए मुक्को वर्काल तक नियत कर दिया। युद्ध सामग्रीके श्रतिरिक्त सम्राटने श्रीपके दीर-दुखियोंके लिए भी तीन जहाज भर कर 'दान' भिज्ञधानेको श्राक्षा दे मक्ससे पाँच दिन याद श्रानेको कहा।

परन्तु श्रमीर-उल यहर (नावध्यक्ष सामृद्धिक सेनापित) स्वाजा सर मलकके तीन मास पर्य्यत मालर्डापकी झार यात्रा करना श्रसंभव बताने पर उसने (सहाइने) मुभको पहनकी श्रोर जानेका श्रादेश दे कहा कि श्रविध बीत जानेके पश्चात् त राजधाती 'मतरा' (मदुरा) लीट कर पुनः यात्राको चला जाना।

सम्राद्के त्रादेशानुसार द्वीप-यात्रा स्थगित कर में कुछ काल देशमें ही उहरा रहा स्रोग इस बीचमें मेरे साथी तथा टासियों भी मुक्तने ह्या मिलीं।

जिस भागमे हं।कर सञ्चार्ने हमारी यात्रा निर्धारित की श्री यहाँ नितानत बन ही बन था, और वाँसके बृद्ध इतनी श्रीयकताले थे कि पुरुष पंदल यात्रा भी नहीं कर सकता था। यन काटनेके लिए प्रत्येक स्निकके पास सम्राट्के श्रादेशसे एक एक कुल्हाड़ा रहता था। किसी स्थानपर पहुँचते हो समस्त स्निक सवार होकर बनमें घुस, चाइत (प्रात:कालीन १० बजेकी नमाज) के समयसे लेकर जुवाल (स्थास्त) के समय तक वृक्त ही काटा करतेथे। इसके पश्चात् एक दल मोजन बन।नेमें जुट जाता था, और ततुपरांत पुनः संध्या समय तक वृक्त कार्ट जातेथे।

किसी हिन्दुके बहापर देख पड़ने पर, दोनों छोरसे नुकीली वनी हुई लकड़ी उसके कंधेपर लाद, नुरंत ही स्वी-वजादिके साथ केंग्प भेज दिया जाता था। वहाँ पहुँचने पर इनसे केम्पके चारों झोर 'कठघर' नामकी लकड़ीकी दीवार वनवायी जानी थी जिसमें चार हार होते थे। सम्राट्का देग इसी कटबरके भीतर लगता था और उसके चारों श्रार इसी प्रकारका एक अभ्य कठघर बनाया जाना था। कठघरके याहर पुरुषकी ब्राधी ऊँचाईकं बरावर चवुतरं बनाकर रात्रिकां ऋष्ति प्रवित्ति की जाती थी और समस्त पदाति तथा दासी को जागरण करना पडता था। राजिसे हिन्दुक्रीके छापा सारने पर प्रत्येक पुरुष अपने हाथकी बॉस्फी छुड़ी प्रज्विलन कर लेना था जिससे ऐसी प्रवह ग्रांग शिखा निकलनी थी कि मानो दिन ही निकल आया हो। इन्हींके प्रकाशमें अध्वा राजी ब्राकमण कर शत्रुको पकड़ चार भागोंमें विभक्त कर चारों हारोंपर भेज देते थे। बहाँपर इनके कंधोंपर लायी हुई उपयुक्त नुकीली यनकी सकड़ी गाड़ कर प्रत्येक बंदीकी उसमें पिरो देते थे और स्रोकों केश हारा उसमें बाँच नन्हें नन्हें बालकोका उन्होंकी गोट्में बध करनेके अनंतर सबको उसी दशामें छाड़ पुनः बन काटनेमें लग जाते थे। किसी अन्य सम्राट्-को ऐसा निष्ठुर एवं घृणित व्ययहार करने मैंने नहीं देखा। इन्हों दुराचारोंके कारण इस सम्राटकी शीव्र मृत्यु भी हो गयी।

एक दिनकी बात है कि मैं सम्राटके एक और बैठा हुआ थ और काज़ी दुसरी और: हम सब भोजन कर रहे थे कि एक काफ़िर (हिंदू) स्त्री-पुत्र सहित वाँच कर लाया गया।
पुत्रकी अबस्था सात वर्षसे अधिक न होगी। सम्राट्ने स्त्रीपुत्र सहित बन्दीका निर काटनेकी आक्षा दे दी। आदेश होने
ही उनकी गर्दने मार दी गर्थी परंतु मैंने अपना मुख उधरसे
मोड़ लिया। जब उठकर उचर देखा तो तीनों सिर धृलमें
पड़े हुए थे। एक अन्य दिवसकी बात है कि मैं सम्राट्के पास
बैठा हुआ था कि एक काफिर वहाँ लाया गया। सम्राट्ने
उससे जो कहा वह तो में न समभ सका परंतु बधिक उसपर
आधात करनेके लिए मियानसे तलवार निकालने लगे। यह
देख में शीम्रतासे उठ बैठा और सम्राट्क प्रश्न करने पर यह
उत्तर दे चला आया कि अस्त्रकी नमाज़ पढ़ने जाता है। परंतु
मेरा यथार्थ आश्रय समभ कर वह हम पड़ा। उसने इस
पुरुषके हाथपाँच काटनेकी आजा दो थी। लीटने पर मैंने
उसको धुलमें लाटते देखा।

सम्राट्के पड़ोसमें ही बल्लाल देव' नामक एक वह समृदिशाली राजाका राज्य था। एक लाखके लगभग इसका सैन्यदल था जिसमें बोस सहस्र मुसलमान भी समिलित थे परंतु इनमें चोर डाकृ तथा भागे हुए दासीकी हो संख्या ऋषिक थी।

इस राजाने मझवरपर आक्रमण किया। सम्राट्के पास केवल छः सहस्र सेना धी और उसमें भी आधी संख्या निर्धिक एवं सामग्रीरहित पुरुषोंकी थी। कुवान नामक नगरके बाहर सामना होने पर मझवर देशीय समस्त सेनिक पराजित होकर राजधानी मतरा (महुरा) की

<sup>(1)</sup> व्हालदेव---इयशाक वंजीय नृपति व्हालदेव ई० सन् 1३४० में द्वार-समुद्रके जासक थे।

त्रीर भाग निकले। उधर राजाने कुबान नगरका घेरा जाल दिया। यह नगर भी अत्यंत हुई बना हुआ था। दस मास पर्यत घेरा पड़ा रहा। गढ़बालोंक पास केबल चौवह दिनकी सामग्री शेप रह गयी। राजाने कहला भेजा कि गढ़ छोड़ देने पर अब भी तुमको काई भय नहीं है। परंतु उपने खाली बारतसे पूर्व सुलतानकी आहा चाही। राजाने यह बात मान कर उसको आजा पान करनेके लिए चौदह दिनका रामय दिया।

गाजाका पत्र सुलतान गयाम-उद्दीनने गुक्रवारके दिन सब लागीको सुनाया । सुनतेही उपस्थित जनताने अपना जोयन उप्यय-पथपर समर्पण कर कहा कि राजा उस नगरको जीत-कर हमारे नगरपर आक्रमण करेगा, अतएव पकडे जानेस ता तलबारकी ही छ।यामें मरना कहा श्रधिक श्रेयस्कर है। इतना कह सबने एक दूसरेले प्रदान छोड़ न भागनेका प्रतिका की। और अगल की जिन वाडोंके गलेमें साफ़े याँच अर्थात यह बोपित कर कि सुन्यु पत्नेके इट्ट निश्चयमे जा रहे है. वहाँसे चल दिये। तीत मोके लगभग अत्यंत साहसी और इरबोर योद्धा सबसे आगे थे । सफ-उद्दीन नामक सयमशील वीर विज्ञान दाहिना आर, मिलक मुहम्मद सिलहदार बायीं और और सबाद मध्यमें था। तीन सहस्र भैनिक इसके श्रामे थे श्रीर शेष उसके पीड़े श्रमद-उद्दीन क्ल्मगेकी ग्रध्यज्ञनामं थे। जवान ( श्रधांन सूर्यास्तके समय ) यह यात्रा प्रारंभ की गयी। शुत्रु भी नितान्त येखवर थे। उनके घोड़े तक घासके मेदानींमें चर रहे थे। असद-उद्दीनके आक-मण करने पर राजा चोरोंके भ्रमसे तुरंत ही सामना करने बाहर चला आया। इतनेमें गुयास उद्दीन भी आगये और

श्वस्ती वर्षकं वृद्ध राजाने बुरी तरह पराजित हो सवार होकर भागना भी चाहा। परंतु गयास उद्दोनके भतोजे नासिर-उद्दोन-ने उसको पकड़ लिया और अनजानमें उसका शिरक्ष्ट्रेंट् करनेको ही था कि दासने प्रार्थना कर निवेदन कर दिया कि यही राजा हैं। इतपर राजा बन्दी बनाकर सम्राट्के मंमुख उपस्थित किया गया। सुलतानने प्रकाश्य क्रामें उसका आदर सत्कार भी किया और उसके छोड़नेकी प्रतिश्वा कर हाथी घोड़े तथा बहुत धनसंपत्ति भी वस्ल की। परंतु राजा-के पास कोई अन्य पदार्थ न रहने पर भूसा भरवा कर उसकी खाल 'मदुरा' के प्राचीरपर लटका टी गयी। मैने स्थयं उसको वहाँ इस प्रकारसे लटकते देखा था।

#### ३---पत्तन

हाँ, तो में पूनः आपनी वास्तविक कथापर आता हूं। कैम्पसे चलकर में पत्तन नामक एक विम्तृत नगरमें पहुँचा। यहाँका वन्दर-स्थान भी अत्यस्त ही आध्यकारक है। यहाँ पर अत्यस्त म्थूल लकड़ियाँका ऊपरसे ढका हुआ सीढ़ी-दार एक महान बुर्ज बना हुआ है। वन्दरमें जहाज़ आने पर दमीके निकट खड़ा किया जाना है और जहाज़वाले इसपर चढ़कर शशुमें निर्भय हो जाने है। पापाणकी एक मम्बज्दि भी यहाँ बनी हुई है जिसमें अंगूर तथा अनारोंकी बहुनायन है। यहाँ शृंख सालह मुहम्मद नेशापुरीसे भी मेरी भेट हुई। यह महाशय साधुआंके उस अवधन पंथमें हैं जो अवने केशी-

<sup>(</sup>१) पत्तन--पष्टन अथवा कावेश पट्टन-- कावेश नदीके मुखार मध्य युगर्ने एक वद्दा बन्दर-: बाब था। कहा जाता है कि वह चौदहवी सागरदीने सनुदक्ती भेंट हो गया।

को जंघा पर्यन्त बढ़ा लेते हैं। इनके पास सात लोमड़ियाँ भी पली हुई थीं जो साधुमोंकेही पास बैठती थीं और उन्होंके साथ भोजन करती थीं। बीस अन्य साधु भी इन्होंके साथ रहा करते थे। उनमेंसे एकके पास ऐसी हिरनी थी जो सिंहके सम्मुख खड़ी हो जाती थी और वह कुछ न करता था।

इस्त नगरमें मेंने कुछ दिन विश्वाम किया। सुलतान गया-लउदीनकी भोग शक्ति बदानेके लिए किसी योगीने गोलियाँ यना दी था। कहा जाता है कि इनमें लीह भी मिला हुआ। था! मात्रासे श्रिषक जा जानेके कारण सम्राट् रोगी हो पननमें श्रागया। में भी उससे भेंट करने गया श्रीर कुछ उप-हार उसकी सेवामें उपस्थित किये। उसने उन्हें क्वीकार कर उनका मृत्य भी मुभकं, देना चाहा परन्तु मैंने कुछ न लिया। श्रपने इस कृत्यका मुभको पीछे बहुत ही पश्चासाप हुआ। क्योंक सम्राट्का तो देहान्त हो गया श्रीर मुभको कुछ भी लाम न हुआ।

पत्तन झाने पर सम्राट्ने श्रमोग उलवहर ( नी-संनाध्यक्त ) एञ्जाजा सरूरको बुलाकर यह आदेश कर दिया था कि माल-डीप जानेवाले जहाज़ीसे काई अन्य कार्य न लिया जाय ।

#### ४---मनरा ( मदुरा )

पंद्रह दिन पत्तनमें ठहर सम्राट् श्रपनी राजधानी 'मतरा' की श्रीर चल दिया। उसके जानेके बाद मैंने भी

(1) मनरा—मदुरा नामक नगर अब भी ख्व बड़ा है। प्राचीन कालमे यह पांड्य र.जःओं भी राजधानी था जी हैं। पूर्व १९०० में लेकर 13२४ हैं। पर्यन—मल्कि काहरके विजयकार तह—महा राज्य करते रहे। इसके पश्चात् इस देशमें दिलां के सजाट्की भीरमे बासक नियत किये पंद्रह हिन और उहर कर राजधानीकी ही श्रोर प्रस्थान कर दिया। यह नगर श्रत्यंत विस्तृत है। यहाँके हाट-बाट भो अत्यंत विशाल हैं। मेरे श्वशुर सम्यद जलाल-उद्दीन श्रहसन शाहने इस नगरको सर्वप्रधम राजधानी बना, दिक्क्षोके समान इसकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिए, यहाँ सुन्दर सुन्दर गृह निर्माण कराये थे।

मेरे पहुँचनेक समय नगरमें महामारी फेल रही थी। रोगप्रस्त होने पर पुरुपकी दुसरे, तीसरे या ऋधिक से ऋधिक खाँथे दिन अवर्ष ही मृत्यु हो जानी थी। इससे ऋधिक कोई भी जीवित न रह सकता था। नगरकी दशा ऐसी हो रही थी कि घरसे बाहर निवालते ही मुक्तकों रोगी या कोई शब ऋबश्य ही हिएगोच्चर होता था। मेंने एक भली-चंगी दार्शी मोल ली और दूसरे ही दिन उसका जाने स्पे परंतु १६९७ ई० के लगभग जलालुट!न अहमनशाह नामक गवनंग्ये दिवोह कर सम्राट् बन जाने पर दिली-सम्राट मुद्दस्य तुग्लक के दिला देशका चार्ड भीर महामारीके कारण लीटनेका इस से इति हामीम मिलता है, परंतु उन स्थेदारीका वर्णन किसा इतिहासकारने नहीं किया। बन्ताने वर्णनमें ही इनके शासन-सदस्यां कुछ बानोपर प्रकाश पहता है भीर बशावलं के कुछ नाम मिले हैं।

नगरें अब शी ८५८ फुट × ७४४ फुटका एक चढा अव्य प्राचीन मन्दिर सथा रक पापाणकी दीकारमें चिरा हुआ बृहत् मरोबर बना है, जिसमें बारो कोणीपर बार गुम्बद और मध्यमें एक मंदिर है। यहाँ वर्षमें एक बार दीपाबकी की जानी है और मुन्तियोंकी सरोबरमें घूमाया जाता है। बनीमान कालकी दर्शनीय बस्टुएँ बहुआ नीकमक नायकके शासन-कालमें (१६२६-१६५९) निर्माण की गयी थीं। प्राचीन कालमें यह नगर मनवहरी नामक प्रान्तकी राजधानी था। प्राणानन हो गया। एक दिन एक स्त्री सान वर्षके बालकते साथ मेरे पास आयी। इसका पनि सम्राट् श्रहसन शाहका मंत्री था। बालक देखनेमें तेज मालूम होता था। दोनों मां-बटे उस दिन पूर्ण रूपसे स्वस्थ थे। निर्धनताके कारण मैंने उनको कुछ दान भी दिया। अगले दिन वही स्त्री अपने पुत्रका कफ़न माँगने आयो नो मुक्ते पना चला कि उसका देनांत हो गया।

मेरी आँखों देखी बात है कि राजधानाहमें सम्लाहकें अतिरिक्त अन्य पुरुषोके भोजनार्थ खावल कुटनेवाली सैकड़ों स्थियों प्रतिदिन कराल कालके गालमें आ रही थीं। रोगध्रमत होते ही धूपमें शयन करने पर, इन स्थियोंका प्राणान्त हो जाता था।

मदृरामें प्रवेश करने समय सखाद्की स्त्री, पुत्र तथा माता भी इसी रोगसे अस्त होने के कारण वह नगरमें केवल तीन दिन ही रह कर नगरसे वाहर तीन मोलकी दृरीपर एक तहरके किनारे, जहाँ एक हिंदू देवमंदिर भी था, चला गया था। वृहस्पतिवारको यहाँ पहुँचने पर मुसका काड़ीक निकट हेरेमें रहनेका आदेश हुआ। उस समय लोग भाग जा रहे थे। कोई कहना था कि सखाद मर गया और कोई कहता था कि उसके पुत्रका शरीरपात हो गया। अस्तमे सखादके पुत्रकी सृत्युका ही वृत्त ठीक निकला। तद्यश्चात् वृहस्पतिवारको सस्त्री माता तथा तृतीय वृहस्पतिवारको स्वयं उसका शरीरपात हो गया। गड़बह हो जानेके स्थले में इस समाचारके पाते ही नगरसे बाहर चल दिया, और वहां सखादका भनीजा नासिर-उद्दीन नगरसे कैस्पकी धोर आता हुआ मुक्ते राहमें मिला। देनकर इसने मुक्ते भी साथ आता हुआ मुक्ते राहमें मिला। देनकर इसने मुक्ते भी साथ

खलनेको कहा पर मेंने अस्वीकार कर दिया। उत्तर सुन कर इसने सब बात अपने मनमें ही रखली।

सर्वप्रथम नासिर-उद्दीन दिल्लीमें सम्राट्का सेवक था, पिल्ड्यके विद्रोह कर मश्रवर देशका सम्राट् वन जाने पर यह भी साधुद्योंके वेशमें वहांसे भाग निकला। पर इसके भाग्यमें तो सम्राट होना लिखा था, अतएव गयास-उद्दीनने भी कोई पुत्र न होनेके कारण इसीको अपना युवराज नियत कर दिया और सुलतानकी मृत्युके उपगंत इसकी राजभक्तिकी शपथ ली गयी। उस शुभ श्रवसरपर कवियोंको प्रशंसात्मक कविताएँ पढ़नेके कारण खब पारितापिक भी दिये गये । सर्वप्रथम काकी सदर उज्ज्ञमाँकी स्थागतासमक कविना पढनेके कारण पाँच सी दीन(र तथा एक खिलबत प्रदान की गयी। तत्पश्चात् 'काज़ी' कहला ते-वाले मंत्री महोदयको दो सहस्र तथा मुभको तीन सी दोनार और एक खिलझन प्रदान की गयी। इसके श्रतिरिक्त दीन-द्वियों तथा साधु संतोंको भी बहुत सा दान दिया गया और खतीबके खुतवा उचारण करते ही उनपरसे धालों भरे दीनार तथा दिरहम निलाबर कियं गये।

नधीन सम्राटने सुलतान ग्यास-उद्दोनकी कृत्र पर प्रत्येक दिन कलामे मजीद (कृरान ) समान करनेवाले कारी (अधीत् उद्यास्यरमे पाठ करनेवाले ) नियन किये। पाठ समाप्त होने पर मृतककी आत्माकी शान्तिके लिए प्रार्थनाएँ की जाती थीं। और तत्यक्षान् समस्त उपस्थित जनताके लिए भोजन आता था। भोजनक बाद प्रत्येक पुरुषको मान-मर्थ्यादानुसार दिर-हम दिये जाने थे। यह कम बालीस दिन पर्यंत रहा और इसके पश्चान् प्रत्येक वर्ष मृतकको वर्षीपर मृत्यु-दिवस की तरह समस्त कृत्य किये जाते थे।

नासिर-उद्दीनने सम्राट् होते ही सर्वप्रथम अपने पितृव्यके मंत्रीको पदसे हटा, घनसंपत्ति ले बद्दहीन नामक उस व्यक्तिको अपना मंत्री नियत किया जिसको उसके पितृव्यके हमारे स्वागतार्थ पत्तनमें भेजा था, परंतु इस पुष्पका शीम्रही प्राणान्त हो जानेके कारण अमीर उल बहर (नी-सेनाध्यक्त) ख्वाजा सकर मंत्री बनाया गया। दिल्लीके साम्राज्यके मंत्रीकी भाँति इस देशका मंत्री भी सम्राट्की आकासे 'ख्वाजा-जहाँ' कहलाने लगा। इस प्रकारसे उसका मंबोधन न करने पर लोगों-को सम्राट्के आदेशानुसार कुछ नियत जुर्माना देना पहना था।

इसके पश्चान् सम्राट्ने अपनी फ्रफोके पुत्रका, जिसके साथ सम्राट् गयासउद्दोनकी पुत्रीका विवाह हुमा था, वध करा विधवासे स्वयं अपना विवाह कर लिया। सम्राट्ने इसीपर संताब न कर मलिक मसऊदका तो फ्रफोके पुत्रसे बन्दीगृहमें मिलनेकी सूचना मिलने ही और मलिक बहादुर नामक अन्यंत विद्वान ग्रुर्वीर एवं दानशील पुट्यका अकारण वध करवा दिया।

सम्राट्ने अपने भूतपूर्व पितृब्यकं आदेशानुसार मेरी माल-द्वीपकी यात्राके लिए जो जहाज़ नियत या उसे वहाँ जानेकी आज्ञा दे दी, पर इसी बीचमें मुक्तपर भी महामारीका प्रकाप होगया। शच्यापर पड़ते ही मैंने भी समक्त लिया कि दिन पूरे होगये, परंतु वह तो यह कहों कि ईश्वरने मेरे इदयमें आध सेर इमली घोलकर पीनेकी इच्छा उत्यक्त कर दी थी जिसके तीन दिन पर्यंत दस्त आनेके प्रभाद में भला-चंगा होगया। नगर खोड़कर यात्रा करनेकी आहा चाहने पर सम्राट्ने मुक्तसे कहा कि मालद्वीपकी यात्रा करनेमें अब केवल एक मासका विलम्ब है अतएव तुमका यहीं उहरना चाहिए जिससे में भी अब्बन्दे आलम (दिल्ली-सम्राट्) की आजाका पालन कर वह समस्त वस्तुएँ, जो उन्होंने तुमको दी धीं, पुनः तुम्हारे लिए इकट्टी कर दूँ। परंतु इसको अस्वीकार करने पर उसने पश्चनके अधिकारियोंको आदेश कर दिया कि मुक्तको अपने इच्छिन जहाज़में ही यात्रा करने दें। वहाँ आने पर मैंने देखा कि यमनके लिए आउ जहाज़ तैयार खड़े हैं। इनमेंसे एकपर बैठ में वहाँसे चल पड़ा।

राहमें बार जहाज़ीका युद्धमें मुहँ मोड़ हम सकुशल कोलम पहुँच गये। रोगके चिन्ह अवतक देहमें अवशिष्ट होनेके कारण में यहाँ एक मासतक उहरा रहा।

#### सामुद्रिक डाकुओं द्वारा लुटा जाना

यहाँसे एक जहाज़में बैठ कर मैं हनीरके सुलतान जमालउद्दीनकी और चल पड़ा। हमारा जहाज़ अभी हनीर तथा
फ़ाकनीरके मन्यमें ही था कि हिन्दुओंने वारह युद्ध-पोनोंको
लेकर हमपर आक्रमण किया। घोर युद्धके पश्चान् जाकर कहीं
हम पराक्षित हुए। वस फिर क्या था, लूट प्रारम्भ होगयी।
सीलान (लंका) के राजाके दिये हुए मोती, नीलम, वस्म तथा सिद्ध महात्माओं के प्रसाव, यहाँ तक कि आड़े समयके लिए सुरिक्षत वस्तुओं तकको उन्होंने मेरे पास न खोड़ाः केवल पैजामा ही मेरे श्रीरपर शेष रह गया। कहना वृथा है, जहाज़के समस्त यात्रियोंकी इसी प्रकार पूर्वशा कर डाकु-ओंने तहपर उतार दिया। मैं अब पुनः कालीकटमें आ एक मस्तिव्यों जा घुसा। समाचार पायक धर्मशास्त्रीने कुछ यहा. काज़ी महोदयने एक साफा और एक अन्य ब्यापारी महा-शयने कुछ और कपड़े आदि मेरे लिए भेज दिये। इस प्रकार मेरा काम चलता हुआ।

यहाँ आने पर मुक्ते विदित हुआ कि मालहोयमें मंत्री जमाल-उद्दीनके मरने पर मंत्री अबदुलाने सम्राक्ती ख़दीजांके साथ विदाह कर लिया है और मेरी गर्भवती भायांके भी, जिसकों में वहाँ छोड़ आया था, पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह समाचार मिलते ही मेरे मनमें पुनः मालढीए जानेकी इच्छा उत्पय हुई, परन्तृ इसके साथ ही अबदुलाको शतुना भी समरण हो आयी। मैंने अस्तिम निश्चय करनेके लिए कृशन उठाकर देखा तो निम्नलिखित आयत्रपर हिए पड़ी 'तननउत्तलो अलहमुल मलायकतह अनलात लाफ बला तहज़न्' (जिसका अर्थ यह है कि उतार जाते हैं उत्पर फ़रिस्त ताकि न डरो और न ख़ीफ़ करो।) इसको अच्छा शकुन समक्ष में मालढीपकी और पुनः चल दिया और पाँच दिन पर्यन्त वहाँ उहरनेके पश्चात् अपनो भार्या तथा पुत्रसे विदा ले पुनः पोतासद हो बहालकी और चल पड़ा और तैतालीस दिन और यात्रा करनेके उपगन्त उस देशमें पहुँचा।

## ग्यारहवाँ अध्याय यंगाल

### १---पदार्थोंकी मृलभता

मूँगाल एक अध्यंत विस्तृत देश है। यहाँपर खावत दी अधिकतासे होता है। यहाँ जिस तरह कम मृत्यपर अधिक वस्तुर्पे मिलती हैं, वैसा मैंने अस्य किसी देशमें नहीं देखा। परतु बस्तुक्रीका इतना स्वल्य मृल्य होने पर भी यह देश किसीको अच्छा नहीं लगता। खुरासान देशके रहनेवाले तो इसकी उपमा धन धान्य तथा श्रमुख्य पदार्थ-पूरित नरकसे दिया करते हैं। इस दंशमें एक रीप्य दीनारक पश्चीस रतल' चावल आते है। दिल्लीका रतल बीस पश्चिमीय रतलके बरा-बर माना जाता है और यहाँका एक रोप्य दीनार भी श्राड दिरहमके बराबर होता है। यहाँके दिरहम हमारे देशके दिरहमके समान होते है, कोई भी भेद नहीं है। चावलांका उपर्युक्त आव हमारे देशमें पदार्पण करते समय था जा जनताकी सम्मतिमें महँगीका वर्ष था। दिल्लीमें हमारे घरके निकट रहनेवाले ईश्वर-द्रष्टा महात्मा मुहस्मद मसमृदी मगरथी कहा करते थे कि वक्कालमें मेरे, एक स्त्री, तथा दास, इन तीर्तोके लिए केवल आउ दिरहमके खाद्य पदार्थ एक वर्ष-तककं लिए पर्व्याप्त होते थे। उस समय यहाँ (बङ्गालमें ) दिल्लोका तीलसे आठ दिरहममें अस्ती रतल सट्टी श्राती थी और कुटने पर इसमें पचास रतल अर्थात् इस कंचार (तौल विशेष ) चावल वैठते थे।

पालतृ पशुक्रोंमें गाय तो यहां होती नहीं, परंतु दूध देने बाली मेंस तीन रोप्य दीनारको मिल जाती है। अच्छी मुर्गियाँ भी दिरहममें भाठ मिल जाती हैं। कतृतरके बच्चे दिरहममें पंद्रह विकते हैं, और मोटे मेंद्रका मृत्य दो दिरहम है। दिल्लोकी तीलसे निम्नलिलित वस्तुक्रोंका भाव इस प्रकार है—

१ रतस जाँड़

४ दिरहम

१ " गुलाब

= +

<sup>(1)</sup> रतक—इस कन्द्रमें वहाँ स्वयं वन्ताके कथनानुसार 'दिस्कीके सन' से दी ताल्पर्य है। फ़रिशताके अनुसार यह बारह सेरका और ससा

१ रतल घी १ .. मोटा तेल ४ दिरहम २

इसके श्रांतिरिक्त तीस गज़ लंबा सुती वस्त्र दो दीनारमें श्रार सुन्दर दासो एक क्यण् दीनारमें (जो ढाई पश्चिमोय दीनारक बरावर होता है) मिल सकती है। मैंने क्ययं एक अन्यत रूपवती 'झाशोरा' नामक दासी इसी मृल्यमें तथा मेरे एक श्रनुयायीने छोटी श्रवस्थाका 'लूल्' शामक एक दास दो दीनारमें मोल लिया था।

#### २--सदगावाँ

इस प्रांतमें हमने अवसे प्रथम 'सदगायाँ' नामक नगरमें प्रवेश किया। यह विशाल नगर गंगा और जान नामक नदि-लह-इल-अवसारके लेखकके मतमे 18% मेरका होता था। रीष्य दीनार-को आधुनिक रुपयेके बराबर ही समझना चाहिये। इस प्रकार गणना करने पर उस समय वहाँ 1 रुपयेके ७३ मन बावल तो महँगीके दिशोंमें तथा 19 मन अनाज सन्तीके समय आते थे।

- (1) सन्गावां यहांपर बत्नाका ताम्पर्य हुगली निकटम्य एक बंदर-स्थानसे हैं। आईने-अक्टर्शके अनुसार 'सातगाँव' हुगलीसे एक कोसकी तृशेपर था। उस समय भी यह एक बंदर-स्थान समझा जता था। सातगांवकी कमिदनरी (सरकार) में हुगली, कलकसा, चीबीस परगना और बर्दशनके आधुनिक ज़िले सम्मिकित थे।
- (२) जोन-वह रांगा नहींकी एक शासा थी। आईने-अक्टरीमें भी इसका उल्लेख है। इसीपर यह जगर बसा हुआ था। नेत इत्यादिसे नदीकी चारा वंद हो लाने पर जगर ठजाड़ हो जानेके कारण पुलंगाल देश-निवासियोंने ई० सन् १५३७ में हुगको जामक नगरकी दृक्ति करना प्रारंभ कर दिया।

यांके संगमपर समुद्र-तटपर बसा हुआ है। नगरस्थ बन्दर-स्थानके जहाज़ों द्वारा लोग लखनेति-निवासियोंका सामना करते हैं।

यहाँके सम्राद्धा नाम तो घाम्तवमें फ़्खर-उद्दीन है परन्तु वह 'फ़्खर' के नामसे अधिक प्रसिद्ध है। यह यहा विज्ञान है। साधु-संनों तथा स्फ़ियों (दार्शनिकों) से वहन प्रेम करना है। इस देशका सम्राद्ध नो वास्तवमें सर्वप्रथम, दिक्षी-सम्राद्ध मुझज़-उद्दीन का पिता नासिर उद्दीन था (जिससे मेंट होने इत्यादिका कृतांत में पूर्व ही लिख आया हैं)। इसकी मृत्युके उपरान्त इसका पुत्र शमस-उद्दीन, श्रीर तदनन्तर शहाय-उद्दीन सिहा-सनासीन हुआ। अंतिम शाहने "भीरा" नामसे प्रसिद्ध ग्यास-उद्दीन बहादुर द्वारा पराजित होने पर सम्राद्ध ग्यास-उद्दीन वहादुर द्वारा पराजित होने पर सम्राद्ध ग्यास-उद्दीन नुग़लकसे सहायना माँगी और उसने उसको यंदी कर लिया। सम्राद्धी मृत्युके उपरान्त उसके उत्तराराधिकारी सम्राद्ध मुह-म्मद तुग़लकने उसको मुक्त कर दिया परन्तु प्रान्त विभाजित करते समय पुनः प्रतिश्वा-भक्त करनेक कारण सम्राद्धे कृद्ध हो आक्रमण कर उसका वध कर डाला। तत्पश्चात् उसका जामाता सम्राद्-पद्पर प्रतिष्ठित हुआ। परन्तु सेनाने उसका जामाता सम्राद्-पद्पर प्रतिष्ठित हुआ। परन्तु सेनाने उसका

(१) मध्यकालीन बंगाकके इतिहासके सरकायमें फ़रिन्ता, बदा-उनी, अबुव फ़ज़ल तथा निज़ाम-उदीन अइमद बल्बी आदि प्राचीन ऐति-हासिकोंमें बदा मतभेद हैं। परन्तु बर्तमाय कालमें श्री टामस महोदय द्वारा इन प्राचीन सखाटोंकी मुद्रा प्राप्त होनेके कारण इंटनवत्नाके इस यात्रा-विवरणकी सहायकाले इमको जब बहुत कुछ जानकारी हो सकती है और बक्रवनके दुल सखाट बासिरड होनके समयसे लेकर मुद्रम्मद् नुग़क्कके समय वृक्के बङ्गाह-बाखकोंका वयेष्ट छान हमको हो सकता है। विस्तार-भयसे यहाँ इमने विवश्य किस्ता उचित नहीं समझा। मी बध कर दिया। इसी समय अलीशाह नामक एक व्यक्ति लखनौती' का शासक बन बैठा। अपने स्वामी नासिर-उद्दीनके

(१) लखनीनी- यह नगर बंगालके प्राचीन हिन्द राजाओंकी राजधानी था । इसका प्राचीन नाम श्रीह कहा जाता है । परंतु कुछ छोग दंशका नाम भी इ कताने हैं और नगरका 'कक्रनीती'। नाम चाहे कुछ मां हो, पर इसकी प्राचीनलामें कुछ भी संदेह नहीं । मुस्तकमानीने भी यहाँ रहकर तीन सौ वर्ष पर्वम्त शासन किया । परंतु नगरस्य गंगा नदी-की शाकाका जल दसरी ओर परिवर्तित होनेके कारण दक्षदल हो जानेसे यहाँकी अलबायु दिन प्रतिदिन बिगइती ही गयी। बंगालके सम्राटीं-ने अपनी राजधानी तक यहाँ से उठा की और यह गवर्नरके रहनेका वास-स्थान भाज रह गया। ई० सन् १५३७ में दौरशाहते, तथा १५७५ ई० में अकदरके सेनाध्यक्ष समार्थस स्वॉ स्वानेन्यामाने इसपर आक्रमण किया। इतने पर भी नगर कुछ न कुछ सेप ही था, प्राचीन कीर्ति चली ही जाती भी । परंतु जब शाहकाजाने अपना निकास-स्थान वहाँ से बठाकर राजमहरूमें स्थापित किया तो इस अंतिम और दारूण प्रहारको न सह सकनेके कारण नगर कज़ब होतथा और फिर कभी न बसा। धीरे धीर वहाँ ऐसा बोर बन उत्पन्न होगया कि मन्ष्यको जाने सकमें भय होता था । १९ वीं जाताब्दीमें बनकी कटाई प्रारंभ होनेके कारण प्राचीन ध्वंसावशेष राष्ट्रगोचर होने क्यों हैं जिनसे विदित होता है कि यह नगर आधुनिक कलकत्तेकी ओकका रहा होगा और इसकी जन-संक्या भी अवद्य ही ६-७ खासके करासग रही होगी । उत्तर विद्यादा अवशिष्ट नगर-प्राचीर खुद्रवाने पर जींब सी फूट चौड़ी निककी। इसके अमंतर १२५ फुट चौडी खाई थी । प्राचीरके पूर्वोत्तर कोणमें राष्ट्रा बहाक सेनके प्रासाद ( ४०० x ४०० गञ्ज ) के जाग्यावशेष दक्षिणेषर होते हैं। नगर-प्राचीरके बाहर उसरी बर्सीके चिन्होंमें सागर किमी नामक ८०० गञ्च रुम्बा तथा १६०० गत्र चौड़ा चारो ओरसे पश्ची ईंटींका बना छना वस

वंशजांके हाथसे इस प्रकार राज्य निकलते देख फ व्रव्हीनने अपेक्षाहत अधिक नाविक बल होनेके कारण अलीशाहपर वर्षा अतुन्य की चड़ और गर्भीमें ही — अहाज़ों द्वारा आक्रमण कर घोर युद्ध किया। वर्षा अतुनु बीनते ही स्पल-बल अधिक होनेके कारण अलीशाहने भी लीटकर फ खर-उद्दीनपर आक्रमण किया।

साध तथा सफियोंसे अधिक प्रेम होनेके कारण फबरउ द्दीन एक बार 'सात-गाम' में शेदा नामक एक सुफीको ऋपना प्रतिनिधि नियत कर स्राप स्वयं शत्रुसे युद्ध करने चल दिया। उधर मैदान साफ देख शेदाने ऋपना ऋधिपत्य स्थायी करने के लिए विद्रोह खड़ा कर सम्राट्के इकलौते पुत्रका वध कर डाला। समाचार पाते ही सम्राट् राजधानीको लौटा तो शैदा सुनारगाँव नामक एक सुद्दढ़ और सुरज्ञित स्थानकी श्रार भाग गया। परन्तु सम्राट्ने उसका पीछा कर वहाँ भी सेना भेजी। यह देख नगर-निचान्त्रियोंने भयवश शैदाका पकड़ सम्राट्की सेनामें भेज दिया। स्फीकं इस प्रकार बंदी सरोवर अवतक वर्तामान है। इसका जल अध्यंत स्वच्छ एवं स्वा-दिष्ट है। इसीके निकट प्यासवाकी नामक खारी जकका एक सन्य सरी-बर भी बना हुआ है जिसका जक बंदिखेंकी विकाया जाता था। कहा जाता है कि इसका प्रभाव विष सरीला होनेके कारण वनकी मृत्यु तक हो जातां थी। अनुक्रफत्रक इसकी पुष्टिमें किसता है कि सम्राट अकवरने इस प्रधाको बंद कर दिवा था। गद् तथा व्यासवादीके मध्यमें एक सुनद्दरी मसजिद भी बनी हुई है जिसकी छतमें गुम्बद थे।

शैल सम्राट् निजाम-उद्दोन श्रीकियाके गुढ शैल अलीसराजका मठ भी यहाँ, श्रापुतिक सायुक्तापुरमें 'सागर-डिम्मी' बामक सरोबरके पूर्वोत्तर कोणमें बना हुआ है। हा जानेकी स्चना सिलते ही सम्राट्ने उसका सिर भेजनेका ब्रादेश किया और सेनाके सम्राट्की आहा पालन करनेके ब्रानंतर उसके बहुतसे ब्रानुयायी साधुर्घोका भी वध किया गया।

दिल्ली-सम्राट्मे उनकी शत्रुताथी, श्रतः मैंने सातगाम पहुँख एतद्देशीय सम्राट्से श्रच्छा फल न होनेके भयसे भेंट न की।

#### ३--कामरू देश (कामरूप)

सातगामसे में कामक' पर्यतमालाकी झांग हो लिया, जा वहाँसे एक मासकी राह है। यह विस्तृत पर्यत प्रदेश कम्तृरा मृग उपाध करनेवाले चीन और तिब्बतकी सीमाओं से जा मिला है। इस देशके निवासियोकी आकृति तुकींकी सी होती है। इनकी तरह परिश्रम करनेवाले व्यक्ति कठिनाईसे भी अन्यत्र न मिलेंगे। यहांका एक-एक दास अन्य देशीय कई दासोंसे भी अधिक कार्य करता है। जादृगर भी यहांके प्रसिद्ध हैं।

इस्य देशमें में तबरेज़-निवासी प्रसिक्त ईश्वर-भक्त महात्मा शंख जलाल-उद्दीन के दर्शनार्थ गया था। शंख महो-

- (१) कामक् आसामका एक जिला है। 'अतरक' नामक नदीसे बन्नाका अभिप्राय आधुनिक समायुत्रये ही है। यह नगर अरवश्त प्राचीन है— महानारत तकने इसका वर्णन है। तातृ भी वहाँका अवतक कहावतों में प्रतिय चका जाता है। 'कामाक्षा' देवीका प्रसिद्ध मन्दिर भा यहाँपर है। भारतके मुम्पदमान गामक भी इसको अलीभौति अपने अधीन न कर सके। सध्ययुगमें आसाम अधीन कामरूपर साम्राज वंशीय राजाओं का प्रभुव या जिन्होंने काभग १००० वर्ष राज्य किया। हर्ष-वर्धनके समय यह राजा बौद्ध अभीवकरूभी हो गये थे।
  - (२) शंख अकालउद्दान-पुष्तलमानोमं यह अन्यम्न धार्मिक मद्दा-

इय अपने समयके सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। उनके अनेक समन्कार बताये जाते हैं। उनकी अवस्था भी अन्यन्त अधिक थी। कहते थे कि मैंने वगदादमें खलीपत मुस्तअसम विज्ञाहका बच होते हुए स्वयं अपनी आंखोंसे देखा है क्योंकि वधक समय में वहीं उपस्थित था। इन महात्माकी डेढ़ सौ वर्षसे भी श्रधिक श्रवस्था दुई थी, चालीस वर्षसे तो वह निरन्तर रोजा ही रखते चले श्राते थे श्रीर दस-दस दिन पश्चात् बत-भंग करते थे। इनका कृद लम्या, श्रारीर हलका तथा गाल पिचके हुए थे। देशके बहुतसे निवासियोंने इनसे मुसल-मान धर्मकी दीचा ली थी। इनके एक साथीने मुके बताया कि मृश्युसे एक दिन प्रथम इन्होंने अपने समस्त मित्रोंको इकट्टा कर वसीयत की थी कि ईश्वरसे सदा डरते रहना चाहिये, ईश्वरेच्छानुसार में नुमसे कल विदा होऊँगा, मेरे ब्रनन्तर तुम ईश्वरको ही मेरा स्थानापन्न समसना। जुह-रकी नमाजके प्रधान (तृतीय प्रहरके उपरान्त ) श्रंतिम बार सिजदा करते इनका प्राण पसेक उड़ गया। इनके रहनेकी गुफाक निकट ही एक खुदी खुदाडे कृत्र दीख पड़ी, जिसमे कुफत तथा सुगन्धि दोनों ही प्रस्तुत थे। साथियोने शेखको स्तान करा, कफन दे, नमाज़ पढ़ कर दफ़न कर दिया। परमेश्वर उनपर भपनी कृपा रखें !

शैख महात्माके दर्शनार्थ जाते समय उनके निवास स्थान-से दी पड़ावकी दूरीपर उनके चार अनुयायियों से भेंट हुई। उनके ज्ञारा मुभको झात हुआ कि शैखने बहुतसे साधुओं से त्या हुए हैं। इनका देहाला तो बहालमें ही हुआ, परम्यु इनके समाधि-रथानका शंक पता नहीं चलता कि कहाँ है।

<sup>(</sup>१) सनसा-इस नगरका आधुनिक नाम हो-प्राय-बु है।

कहा था कि एक पश्चिमीय यात्री हमारे पास झाता है, उसका स्वागत करना चाहिये। इसी कारण यह लोग इतनी दूर मुके लेगे आये थे। शैक् महाशयको मेरे सम्बन्धमें किसी और रातिसे कुछ ज्ञान न हुआ था, केंद्रल समाधि-छारा ही यह सब बन्त उन्होंने जाना था।

श्रमुयायियों के साथ में उनकी सेवामें दर्शनार्थ उपस्थित दुआ - वहाँ जावर मेंने देन्ता कि मठ तो रहनेकी गुफाके वाहर ही बना हुआ है परंतु बस्तीका सिस्ह तक नहीं हैं हिंदू और मुसलमान सवहीं शैंसके दर्शनार्थ उपस्थित हो भेट सदाते थे, परतु यह नय पदार्थ दीन दुर्खियोंकों जिला-वर शैंख आपनी गायका तुथ पीकर ही संतुष्ट रहते थे। बहाँ जाने पर यह मुक्ति खडे होकर गलेसे मिले और देश तथा यात्राका बुलान्त पृत्या। सबका यथावत उन्तर देशके उपसंत्र श्रीमुख्यां निकला कि यह अस्य देशके यात्री है। इस-पर एक अनुयार्थाने वहा कि श्रीमान : यह यात्री ता अस्य तथा आजम देशों देशोंके हैं। यह सुन शैलने कहा कि हाँ, यह अस्य और अजमके हैं, इनका स्वय आदर-सरकार करों। इसके अनंतर तोन दिवस पर्यात मठमें मेरा यहा आदर-सरकार रहा।

प्रथम शेंटके दिन शैलको मरगर (एक प्रमृ विशेषके जनका) चुना पहिने देख मेरे हृदयमें यह विचार उठा कि यदि शैल महोत्रय यह वस्तु मुक्ते प्रवान कर दें तो क्या ती श्रव्हा हो। परंतु जय में उतसे विदा होने लगा तो शैल महाशयने गुफामे एक श्रार जा चुना शरीर से उतार कर मुक्त को पहिनानके श्रनतर वाकिया सर्थात दोषा भी सपने शिरसं उतार मेरे शिरपर राज दिया। साधुश्रीके हारा मुक्ते कात

<sup>(</sup>१) अज्ञध--अरबीमें अरव देशके अतिरिक्त भरूप देशींदा नाम है।

हुआ कि रोख महाराय कभी खुगा न पहिनते थे, मेरे आने के समाखार सुनकर केवल भेटके दिन उसकी घारण कर आपने अपने धीमुख्से यह उद्यारण किया था कि वह पश्चिमीय यात्री इस खुगेको मुक्तसे लेनेकी प्रार्थना करेगा, परंतु वह उसके पास भी न रहेगा और खंतमें एक विधमी सम्राट् द्वारा छीना जाकर पुनः मेरे भाता वुरहान उद्दीनकी हो भेट खंदगा। साधुओं के बाक्योबा सुन तथा रोख महोदय द्वारा प्रदत्त पदार्थका अमृत्य वस्तुकी भौति समक्त मैंने इसको पहिन कर किसी सहधमी खथवा विधमी सम्राट्के संमुख न जानेका दह निश्चय कर लिया।

शंखसे बिदा होनेके बहुत वर्ष पश्चात्। देवयांगसे चीन देशमें गया, श्रीर श्रपने साधियोंके साथ 'खनसा' नामक नगरमें घूम रहा था कि एक भीड़के कारण एक स्थानपर में उनसे पृथक् हो गया । उस समय यह चुता मेरे शरीरपर था। इतनेमं मत्रीने मुक्ते देखकर अपने पास बुला लिया, श्रीर देश कृतान्त पूछ्ने लगा। यात करते करते हम राज-प्रासाद तक पहुंच गये। में यहाँ से श्रय विदा होता चाहता था परंतु उसने जाने न दिया श्रीर सम्राट्कं संमुख मुक्तको उपस्थित कर दिया। प्रथम तो वह मुक्तसे मुसलमान सम्राटी-का बूस पृद्धता रहा और मैं उसर देता रहा, परंतु इसके याद उसके इस चुगेकी अन्यंत प्रशंसा करने पर जब संत्रीने इसको उत्परनेको कहा तो लाचार होकर मुभको श्राहा माननी ही पड़ी। सम्राट्ने चुगा ले उसक यदलेंमे मुक्तका दस खिलश्चर्ते, सुसज्जित श्रश्व श्रीर बहुतसी मुहरें मो पदान की। परंतु मुक्ते इसके अलग होनेसे विशेष दुःख एव आक्षर्य हुआ और शैक्षके बचन पुनः स्मरण हो आये।

हितीय वर्षमें चीनकी राजधानी 'खान वालक' में संयोग-वश शैल बरहान-उद्दीनके मटमें जाकर में क्या देखता है कि शंख महादय मेरा ही चुगा धारण किये किसी पुरुतकका पाठ कर रहे हैं। आध्येंसे मैंने जो उसको उलट पूलट कर देखा ता शेल जी कहने लगे "क्यों ? क्या इसको पहिचानते हो" मैंने "हाँ कहकर उत्तर दिया कि 'खनमा' के राजाने मुक्तसे यह चुगा ले लिया था। इसपर श्रेमने कहा कि शम जलाल-उद्दीनने यह चुना मेरे लिए तयार कर पत्र हारा स्चित किया था कि यह अमुक पुरुष द्वारा तेरे पास भेजा जायगा। इतना यह कर शैखने जब मुभको यह पत्र दिखाया तो। उसकी पहकर मेरे श्राक्षयंका ठिकाना न रहा श्रीर मनमें शंलके श्रद्धत ज्ञानको सराहना ही करता रहा । मेने श्रव उनको इसकी समस्त गाधा कह सुनाया श्रीर उसके समाप्त होने पर शैखने कहा कि मेरे आई शान जलालउद्दीनका पर इससे कहीं उद्य है। संसारको समस्त घटनायाँको वे मलीगाँति जानते है परन्तु श्रव तो उनका शरीरपात भी हो गया।

इसके पश्चात उन्होंन मुभन यह भी कहा कि मुके भली-भाँति बिद्त है कि यह प्रत्येक दिन प्रातःकालकी नमाज मका नगरमें पढ़ा करते थे। प्रत्येक वर्ष हज करते थे और जरफा श्रीर ईवके दिन लोप हो जाते थे परन्तु (इन घटनाश्चीकी) किसीको भी मुखना तक न होती थी।

#### ४---सुनार-गाँव

शैख जलाल-उद्दीनसे विदा होकर मैं 'हयनक्" नामक

(1) हबनक तो नहीं परन्तु ख़बनक नामक एक नगरका अवस्य २८ एक विस्तृत नगरकी श्रोर चलाः इस नगरके मध्यमें होकर एक नदी वहती है।

कामरूपकी पर्वनमालाश्रीमें हाकर बहनेवाली नदीको 'अज़रक' कहते हैं। इसके द्वारा लोग बङ्गाल और लखनीती पर्य्यन्त पहुँच सकते हैं। मिश्र देशीय नील नदीके समान इस नदीके दोनों तरोंपर जल, उपयन और गाँव द्रष्टिगाचर होते हैं। यहाँके रहनेवाले हिन्द (काफिर) हैं श्रार उनसे श्रन्य करोंके श्रांतिरिक श्राधी उपज राजस्यके क्यमें ले ली जाती है। पन्ट्रह दिन पर्व्यन्त हम इस नदीमें यात्रा करते रहे और इस कालमें उपवनीकी ऋधिकतासे ऐसा प्रतीत होताथा कि मानों हम किसी वाजारमें ही जा रहे हों। नती द्वारा जानेवाले जहाजाकी संख्या भी नियत नहीं है, चाहे जितने जहात वहाँ चलाये जा सकते हैं। प्रत्येक पीतपर एक नगाड़ा हाता है जा श्रन्य जहाजके अंमुख श्रान पर यजाया जाता है। यह अभिवादन कहलाता है। सहाद फुल रुद्दीनके श्रादेशके कारण साध्यांसे नदीकी उतराई श्रथवा नदी-यात्राका कुछ कर नहीं लिया जाता। उनकी भोजन भी सूपत दिया जाता है श्रीर नगरमें पहुंचते ही प्रत्येक साधुको श्राधा द्वांनार भी दानमें दिया जाता है।

पन्द्रह दिन यात्रा करनेके पश्चान हम सुनार गाँव'-पता चलना है। बहुन सम्भव है कि बनुताका ताल्पर्य कामाल्या नामक स्थानसे हो प्रतीप्रत्येक वर्ष मेला लगना है।

(१) मुनारगीत — हिन्दुकी समयमे पूर्वीय बङ्गालकी राजधानी था। यह नगर सर्वध्यम महापुत्र तथा मेघनाले समान दूरीपर मध्यमं बसाये जानेके कारण व्यापार तथा राजधानी दोनोंको ही दृष्टिसे अयु-सम था। मुसलमान श्वासको तथा अंग्रेजोंके प्रारम्भिक काल पर्यन्त में पहुँचे। यहींके निवासियोंने शेंदाको बर्म्दा कर सम्राट्के हवाले कर दिया था।

इसकी स्थिति वर्गा रही, परस्तु अब तो सम्पूर्णतः नष्ट हो गया है। दाकाके निकट पन्द्रह मीलकी तृशीयर शक्तपुत्र नहीं के तटमे दो मीलके बाद घोर बनमें इसके भग्नावशिष भव भी दृष्टिगोचर होते हैं। केवल 'पैनाम' नामक एक गाँव इसकी प्राचीन स्थितिपर भय भी चला जाता है। ईस्टइण्डिया कम्पनीके राजायकालमें यहाँ सर्वोच्या मुनी चक्क तैयार होते थे जिनकी मुस्कमान तथा अंग्रेज खासक दोनोंने मृदि भृदि प्रशंसा की है।

## हिन्दी-शब्द-संग्रह

### (हिन्दी भाषाका एक बहुमूल्य कोष)

सम्पादक-श्री मुकन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्रीराजवलुभ सहाय

इसमें प्राचीन हिन्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त बजभाषा, अवधी, हुन्देख काण्डी इंग्यादिके काटदोंके अतिरक्त आधीनक हिन्दी साहित्य-में प्रचलित, हिन्दी, रास्कृत, फारसी, अरबी, आदि आधाओंके काट्योंका भी संग्रह किया गया है। अप्रचलित काट्योंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए विविध प्रन्थोंसे हजारों उदाहरण भी दिये रचे है। मूठ अजिल्दका ४), सजिल्दका ४॥)

'हिन्हींमें हतना सुन्दर, इतने पृष्टोंमे इतना अर्थपूर्ण तथा उपयोगी कब्दकीय कोई भी नहीं है। प्राचीन हिन्दी प्रन्थीक पढ़ने-वार्क्षके लिये इस प्रन्थमे अच्छा कोई भी प्रन्थ नहीं मिल सकता !—प्रमा।

ैबजभाषा तथा प्राचीन हिन्दी साहि।यके प्रन्थोंमें प्राप्त एक भी कठिन कब्द स्टने नहीं वाया है। बदाहरण भरे पड़े हैं। — भारत।

'विशेषना यह है कि अजभाषा और अवधांके शब्द प्रायः कोर्वोमें नहीं मिलते, इसमें दोनों भाषाओं के अधिकांश शब्द संग्रहीत है, और उनका अर्थ सप्रमाण और सोदाहरण किसा गया है।'—अयोध्यासिह उपाध्याय।

'पुन्तक बहे ही महत्त्वकी और बही उपयोगी है, कोई मुख्य काम्य सुटने नकी पासा है। — सरुदेवप्रसाद्गिक्ष एम० ए०, एस-पन्न० की०।

# अनुक्रमणिका

| <b>9</b> 4                    |             | madami identitati al 3'                    |              |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| भक्तवर १३,                    | २६६         | महामारीसे २०                               | 9            |
| का अधिकार, उन्नैनपर           | ३९७         | भगरडी की यात्रा, बत्ताकी                   | 36           |
| अक्बरखीका वध                  |             | अवीवकावरकी यात्रा, बतुवाकी ।               | Ę            |
| अखबारनवीय, सम्राट्के          | ۹, ¥        | भवायना, भवीयराका प्रमुख                    |              |
|                               | 836         | सुखन्दनान ३<br>अवासकर ३                    | ₹ \$         |
| अगरोहाकी अवस्थिति             | >99         | अवीग्नकर ३                                 | ₹ \$         |
| अग्रवाल वैश्योकी क्ष्यमि      | <b>२१</b> 1 | अयुक्त अद्यास, स्वरीका १३                  | 1            |
| भचारका स्थवहार ३-             | , 31        | अबुल फ्राय १५,कीका के सर                   | <b>3</b> ~   |
| अजस्क नदी ३६५,                |             | न्धमं ३००, सन्देशके सर                     | 概 -          |
| भजीत खमारकी पराजय             | 305         | न्धमं ४९३,-प्यासवाद्वीके सम                |              |
| अजोधनकी यात्रा, बतुताकी       | 3,5         | न रमें ३६४,-वगालके सम्बन्ध                 | iÀ           |
| भजा उद्दोन जुबैशी २६७,        |             | ३६२,—बयानाके सम्बग्ध                       | ।सं          |
| भजाउद्दीन मुलतानीका विद्यापेर |             | २६६,मनी प्रथाके सम्बन्ध                    | ामें         |
| अवदनदीनकी दान                 | 133         | <ul> <li>प्रमाये मन्त्रभामें २ः</li> </ul> | 86           |
| भदली सिका                     | 17          | अकुल पिदा, थानाके सम्बन्ध                  | वर्षे        |
| अक्षकी दर, भिक्न भिन्न        |             | १८५,—सभवरके सम्बन्ध                        | <b>ग्में</b> |
| समयोंमें                      | 142         | ३४४,-इनोरके सम्बन्धम ३                     | 1 2          |
| भन्न, भारतवर्षके ३३           | 1 14        | भवुन्द्रसनमेपराभशं बतुनाका ३               | ą o          |
| अफाफउद्दोनको कैट्की सज्जा     | \$149       | अबु अबदुक्ता सुरशर्रा 🔫                    | 36           |
| भवदृत्र अजीतको दान            | 124         | अय इसह।क गात्रगीनी ३                       | ğ o          |
| भवदुल रशीड गजनबी              | 13          | चतुन्त्रल-संदेशास, मिश्रके                 |              |
| भवदृष्ट्या अरबी की सृत्यु     | 148         | वकांका १२३                                 | -8           |
| भवदुलाका विवाह, सर्वात्राके   |             | म्बळोका १२३<br>अंड जैद                     | ₹₹           |
| माथ                           | 148         | अब वकरका अन्या किया जाना                   |              |

अबुरिहाँ २३,--कचरादके सम्बन्धमें २९२,-धानाके सम्बन्धमें १८५ **अबो**हरका युद्ध १७६,५७७, की अवस्थिति २९ -- की यात्रा, यत्ताकी २५---सं बन्ताका प्रमधान ३५ भद्रतृत अजीतका सम्मान 123 भभ्यर्थना, सम्राटकी (२८, २२३-४ भगरोहा ३५५ भगवाशी २९२ भमानतके रूपये, बतुताके जिस्से 200.9 अमीर अली नवरंजीका निर्वायन १६९,--को कारावामका इंड 1६९, -- को अमादान 989 भमीर-इल-मोमनीन 855 भमीरका वध, दामाकी सच नापर 199 २५५,२५७ मसीर जनमार भर्मार बल्तका पश्चमन्त्र २०१-२---की गिरक्नारी २०३-की नियुक्ति, भाय-स्यय-निरीक्षक के पदार २३० - की नियक्ति, ष्टाकिमकं पद्चर १६७-की पद्रश्यति २०१ -- की पदोस्तित २०३-४--को क्षमानान २०६ —का स्वर्णदान २०४ अमीर प्राजी # 8 E अमीर हिरातीकी सुरयु भमीराँका विद्रोह, कृतुवउहीनके বিদর ८३,—का मस्राट् द्वारा २२५ -- की श्रेणि-याँ ११० - के समाचार जान-नेका प्रवस्य १९१ भरवू लीखाँ 34 अरनागा नुरकी २२६ भलाउदीन आवर्जी 339 भलारहीन हैं जी, मजबर-880 सम्राट् अलाउद्दीन करलानी 48 अलाउद्दोन खिलजी १९,७३,२८१ -- और सम्राट्में मनमुटाव ७३ — का अधिकार, वज्जैनपर २९ १ --- का भाक्रमण देवगिरिपर ७४-- हा परशंज सवारीसे ७७, ७८-का राज्यारोहण —का स्वापन **७५-६**—की मृत्यु ८०-कं पुत्र ७६-पर आक्रमण, स्लंमानका अलापुर 328 भलिकलैला 19 अलीशाह यहरः का विद्रोह अलीशाह, उसनीतीका शामक ३६३ ---का आक्रमण, फखर श्ट्रीन-पर ३६४--पर आक्रमण, फल-रहरीनका ३६४

| भली हैदरी, 'हैदरी' देखिए               | लालके सरवन्त्रमें १३०         |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| भहनमशका अधिकार, ग्वा <sup>न्</sup> ल-  | आस्पियाबादका युद्ध ९५         |
| यर मुर्यापर ८६                         | ¥, \$                         |
| अवभूत पंध ३५२ ३                        | इत ३१ कालमीका युद्ध 🛛 🔧 🤊     |
| अवध्यना, अवध्यक्तका ३२१                | का ल्दाजाना १२४, २०५-६        |
| अव्योकी श्रीसायाँ २३०                  | हम हो केल २३                  |
| असनार, एक लाउ १५५                      | इस बनुवा—'प्रतृताः देखिए      |
| कहदनामा, सारतमे ठदरनेका 🕒 🤊            | इस हतुव गर सुनकहा वध १६८९     |
| अहमत, बतुत्ताः कर एत्र १३५             | इस दीन एका सक्षित्रे व्यप-३२७ |
| अहासद इ.ए. अयार, त्रन                  | इसं मिलक-उन तुक्तपका          |
| हका सहायक १००-१                        | पन्य १६८-९                    |
| भहसद प्रम्यशाः, गालक                   | इसे स्वशः, सीयरतः दशका        |
| सस्यम्बर्मे ३६२                        | <b>प्रवर्तक</b> १३            |
| अहमद चिन शेरको, खालियरका               | इब्राहीमकी शिकायन, सम्रा-     |
| इंकिम २८६                              | हमें १८१ना वच १८०             |
| <b>হ্বা</b>                            | ह्याहास तातानी, ऐस-इक्र-      |
| आहर्ने अक्बरी, असवारीक सम्बन           | मुहकका नायव १९५ - का          |
| न्त्रसे - ५२ — <b>अलाप्रक-म</b> श्रम्य | तिशासपात, ऐन-उत्र सुरुक्त     |
| में ५८३ — यस्वेलके सम्बन्धमें          | से १५६                        |
| १९३ — कावी नंतर कम्टहारक               | इवाहीम, धारका जागीरदार २९५    |
| मध्यस्थमे 👍 🖫 — बदरवार है              | की किफायतयार्ग २५६            |
| स्वक्षमं ३०)लाहराके                    | इब्राहीम सती, मलिक, की        |
| सम्बन्धमे १८ — सनगाँवाके               | क्षमाङ्गव १९८                 |
| सम्बन्धमे ३६९                          | इब्राहीमशाह वन्दर, काली-      |
| भायातकर ३५                             | 春老年1 美多名                      |
| भागमञ्जाह ६०                           | इमाय प्रतीन २५, २२४, ३३९      |
| भावोकी यात्रा, बन्ताकी ्रद्दभ          | —का वध, पद्मारकं भोत्यमें     |
| भामास्यमादीदः ६५६१२७-                  | 74-42, 940                    |

इमाम अजारद्दीन जुबैरी, बया-नाका प्रसिद्ध विद्वान २६७,२०४ इमारते, दिक्लोकी 83.41 इस्माइल, हनोरके 318 ईदका असूम १९०-२ -- का त्योहार, सम्राट्की अनुवस्थितिमें २२२-३---का दरबार ११३-४--की ममाज ११० ईस्ट इंडिया करानी 30 उ, ऊ Pug रजबक, मन्नार् न्द्रजैनको विशेषता 299 उत्तमणींका नकाता, यत्नामे २३६ उत्तराधिकार, मालाबारके राज्यांका 399-70 उत्रेदका वध 84 २४,२३५,२४८ ष्ठभ, दानकर 21,27 不可言 H ऋणपत्रीका निरीक्षण, बतुताके २३९ ऋषा बस्क कमनेका देग 236 ए. तै पेन इक सुरुक लखनकका हाकिय १९०-का छापा, सेनाके अग्र-भागवर १९४-५-का वलायन 1९१ -- का विद्रोह १६८,१९१, २६० -- की केंद्र १९७-८ -- की तिरक्नारी १९६ -- की दुर्वशा

१९७ -की वराजय १९५ --की मेंट, केंद्रमें स्त्रीमे १९८ के माधियोंका वज १९८ - को क्षमादान २००-पर आक-सग्रा १०३-५ औ धौरंगजेव 53 事 कर्जागिरि 334 कंदहार 300 कंपिलाका घंगा १७४ - की अव-श्यिति १७३ -- के नरेशका अस्य १७४,२८५--के राजकु-मारोका धर्म परिवर्तन कंबेल दुर्ग 993 कक्म-एक नरहका चीनी वीन ३३ १ कचराइ 292 कनल्लाका वध 90 कतलसाँ सम्राट्के गुरु ४२,१८६,२९८ --का आक्रमण, विदरपर 1८९ कर्तिग्रहम्, अचहके सम्बन्धमें २२, --- दिक्ली-विजयकी निधिक सम्बन्धमें ५७-८,--दीवास-पुरके सम्बन्धमें ९०-१,-देव-सके सम्बन्धमें १९ 87,197,260-1 कस्रोज

कर्त्र, भारतकी

245

| क्स₹           | बहोन,        | भञ्ज ३              | हीनका                       |
|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| ₹.             | वाध्यक्ष     |                     | २९४                         |
| ≄माल           | उद्दोन भ     | श्वकुलका            | ५६,२६३                      |
|                |              | _                   | द्धाः ५७                    |
| कमान्द         | उद्घास गाः   | तमवो ५०३            | 2.999,294                   |
| स्मान्द        | उहान         | मुहस्मद             | सदर                         |
|                | हाँ          |                     | <b>3</b> € 8 € <b>8</b> 0 5 |
| कमास           | पुरका वि     | होह १७१             | —की भव-                     |
| F              | यात १७       | s—के क              | ातीका वध                    |
| 1              | ¥30          | खर्नावका            | वध ४५८                      |
| कर्गमङ         | हानका '      | 1ঘ                  | 195                         |
|                | उहाया        |                     | २४,३४८                      |
|                |              | नियुक्ति,           | কুঁ শুখ-                    |
|                | कवरके वि     | -                   | ₹'₹\$                       |
|                | रा, गाना     |                     | 108                         |
|                |              |                     | हश <b>िक्द</b> २७७          |
|                |              | नुसकी ३             |                             |
|                |              |                     | २२५,२ ४८                    |
|                |              |                     | हारा १४६                    |
|                | पुत्रका      | विवाह               | 188                         |
| भ्यक्ष         | ΑŤ           |                     | ₹ 6                         |
|                | का युद्र     |                     | २८ ०                        |
|                | , मम्राट्    |                     | 43 4 m B                    |
|                |              | नका पर              | २२४-14                      |
|                |              | ब्राल <b>पु</b> र्व | 136                         |
| <b>का</b> जीख  | किं। वध      |                     | 63-90                       |
| काफ़ुर         |              |                     | 308                         |
| <b>काफू</b> रव | हा <b>बध</b> |                     | 48                          |
|                |              |                     |                             |

काफूर याकीकी सुन्य 241,796 कामरूके जादुगर -- के निवायो P B & कालीकटका व्यापारिक महत्व ३२९ कान्त्री नदी काली मिर्चका यौधा फाउ 120-1 कावी 300 काष्ट्रभवनका निर्माण, नगन कके स्वागनार्थ 99,900 किशल्या, मुलवानका गयर्नर ९३ ---का वध १७७-- का बिद्रोह १७६ — की प्रशासय १११ कृत्वपदीन ग्रेयक कुनुब उद्दीनका राज्यारोहण ८२,---का बंदी बनाया जाना ८६,---का यथ ८९-५०, -- की मुक्ति ८१,---स अप्रयक्ता शलाउद्दी-नकी ७८ कृतवरहोत वस्तियारकी समाधि 43 कृत्यरहीस हैदर गाजा कृत्य-अल-सुरुक, सिम्धु देशका हा-किम २२८, २३७- स मेंट, बन्-ताकी २५ -- के पुत्रका वध १६८ कुनुब सक्तरा 219-7,310 —की भाषतृद्धि च्प्यच-३'द३ ----की स्वयवस्था २५२--५४

| कुत्व मीनार ।               | ४२, ५०  | खतीवका वध, कमालपुरके १७८         |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|
| कुरुना ज नि                 |         | खतीय हचैन, हलीका ३२४             |
| कुलचन्द्र, हरूराजोका मंत्री |         | खडीजाका विवाह, अब्दुलाके         |
| कुथानका युद्ध               |         | साथ ३५६                          |
| कशम, हिन्दू राजा            | 263     | खनमा नरंशको चुगेकी भेंट ३६८      |
| —का भाकमण, रावडीपर          |         | चर्लाका अमीहल मोमनीन ९           |
| ·                           | 2613    | खाँबहाँ ७५                       |
| केंकुवाद और नामिश न्हान     |         | चानदालक, चानकी राजधानी ३६९       |
| मिलाप ७१ — का वध            |         | म्बान म्बानाकी पराजय ९१, ९४      |
| केल्यरोका चलायन             | 30      | स्त्रानेशहीत, बलवनका पुत्र ६८    |
| — के निरुद्ध पड्यन्त्र      | 10,00   | स्वाल स्वीचनेकी विधि १७८         |
| कैवानी, किरायेपर साल डां    |         | खाम्या काजी २९४                  |
| वाळ शतहर                    |         | विकार वर्षका वध 💮 ८५             |
| केंसर रूसी, असीर            | 10,18   | —की कैंद्र                       |
| -को पराजय                   | 18,14   | शीलन्धः कानेत्री आज्ञा ८१        |
| कांका नगर                   | 204     | वित्रावे अफगान २८४               |
| कोपलक काजीका यथ             | 1 & &   | - st दुईगा, देविधिर दुर्गमें २५९ |
| कोयम, प्रकत्तन नश्श         | 35,4    | —पर आकमण, हिन्दुनरेकी            |
| कोरनगर                      | ₹\$-5   | का २८४-५                         |
| को सम्मान्द्रहरूपयस्था      |         | शिक्तभने, भीष्म और शिक्तिर       |
| कोह स्माजाट हिमालयः १९      | 86,249  | की २०६,— लंनेकी                  |
| कीशक लाल, समाद् जल          | गुल्ह   | विजि २०७                         |
| बद्दानका प्रत्याद           | 120-6   | खुमरो खाँका आक्रमण, राजमह-       |
| Œ                           |         | स्वपर ८७, ९०का सिष्ठा-           |
| स्थवायत की तवादी, तूफा      | तक      | सनागेहता ९० का वध ९६             |
| कारमा                       | \$ . \$ | का शिरफ्नारी ९६की                |
| सत्राध उठ सत्रवाका प्राय    |         | पराजन ९४                         |
| पिटने हे कारण               | 168     | चवाजा इसहाक, सहात्मा ३०६         |

मवाजा जहाँकी दरमिमन्धि, परवंजको मारनेकी 353-3 ट्याला लहाँके भारतका प्रेस. टामीके साथ २९६-७ ,, का वध २९० -- का पत्रयस्य १८१, ३९६---वी हामादी आत्महत्या २९७-- के माधियों का वस १४३ रवाजा सरमञ्क, मभवरका नी समार्थात 388 मयाजा समारको उपाधि 340 - की निवृत्ति, मन्नाक पदार ३५७ गंगाका साहातस्य 80 गहरंकी वचरी 34% समासन्दानका राज्यारोहण व 2.244 6 8, 64 ( बलयन भी देखिए ) गयामध्रहीन सुद्राचन्द्रजादह २२%, २२८--की मात्रश्वन्ती २३५ गयामवर्दान कामगानीका सुन्य २५० गयामस्हान बहाद्य भीता । ३६२ --- কা ব্য \$49-3 -को भ्रमादान 198 गयाम्बद्धीन्यभवर सम्राट ३४६--का आक्रमण्डल्लाकद्वपर३५६ -का दृष्यंबहार, हिन्दुओं क माथ ३४२ - का देहास्त ३५५, गालियोर - ग्वालियर देखिए

- को पसन गमन ३५३ -- का मतरा-रामन ३५३ -- का शाह्या रोहण ३४०--का विवाह, ज-लालुष्टीनकी पुत्रांस ३४७--का धाह्रयम्बार ३५६->--को सृष्यु ३४९, १७३ -- कं कंपपर छागा ३४९ - केष्त्रभीर माता भी मृत्य ०५५--वा मेर. यमुपाकी ३५६ गरामव्हान सहस्मद् अध्यामी १५९ का काच्य, सीरोमें बहरासक टहरनेम । ३३ - का निवास हि-ए प्रीमे ४३४ ---का मारम-प्रवत १३० -- का स्वस्थान १३०--२ -- की कहवा ३३५--की प्रसं स्थिति। ३६ - भी भंद वर्गारम १३३, अ. दुन सम्राटकपास १२५.- क पुत्रकी नार्थिक विषयि १३७,--नी निमयण, भारत अ.से हर १३० गत्केका निम्ब, अन्तरवहीनक सम्बद्धें गाल्ली बाह्य २००० का आवासमा विभिक्षता २३५--की प्रशासय नासिर हारा २८०--के साथ मलिक नासिर का युद 209-60

| गावन, द्वाजी               | 110           | चुगेकी कथा, जलालउद्दीनके   | <b>३</b> ६९ |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| का वध १२९ को व             | ान १२३        | चीगानका खेल                | २६          |
| गिष्ठत, काली नदीके सम्बन्ध |               | ন্ত্                       |             |
| —, जुरफत्तनके सम्बन्धन     | 358-,4        | छोटी चिद्वा, रक्म दिलानेके | i           |
| —, लाइरीके सम्बन्धमें      | 96            | निधित्त                    | २३४         |
| गुग्ग्लका गुध              | ३४६           | ज                          |             |
| गृह प्रवेश, वरका           | 180           | जरु, एक सरहका चीनी पीत     | 533         |
| गंडा                       | 4, 8          | जबील                       | <b>8</b> 98 |
| गेंडेका वध, यतुना द्वारा   | 200           | ज़ <b>कान</b>              | ₹8          |
| —कं सम्बन्धम कीलविन        | और            | जित्या                     | २६४         |
| यायाः                      | ą             | जिंद्या नगरका भस्मीकरण     | 198         |
| गोरी, मम्राट् ५८—का        | अधिकार,       | जनानी नगर                  | (9          |
| स्वास्त्रिक दुर्ग पर ८६    |               | जमालव्हान गन्नाती          | 266         |
| गावध-विषेत्र खुमरा हारा    | 9.3           | जमालःद्वरीन, मंत्रा        | રૂપર        |
| स्वालियर <b>दुर्ग</b> ८९   | 4-6,306       | जभालउदान, रजियाका प्रिः    | <b>1</b>    |
| ., का घरा                  | 248           | वास                        | ₹ ₹         |
| स्थान्धियर नगर             | 64            | जमालःद्वीन, इनोरःनरेश      |             |
| च                          |               | <b>३१४, ३३९, ३४६, ३</b> ५८ |             |
| चंगेत खाँ                  | 80, 64        | आक्रमण, सन्दापुर पर ३      |             |
| चर्ग                       | ३९३           | की धर्मनिष्ठा ३१४          |             |
| —का समृद्धि                | 303-8         | की भीजन-विधि ३१५           |             |
| चारपाइयाँ, भारतकी          | <b>२</b> 1६   | वशभृषा ३१६ — पर आ          | क्रमण,      |
| चीन नरशका भेट, सर          |               | संदापुरनरंश का ३४३         |             |
| स्टिए                      | २६३           | अयचन्द                     | 201         |
|                            | 3             | जलमग्न पोतींकः सम्पत्ति    | ३३५         |
| चीन-यात्रा, बतूना आदि      |               |                            |             |
| स्थागित करनेकी प्राथन      |               | म्बातर्भे, तथा पराजय १     |             |
| चीनी पोन                   | <b>330-</b> 5 | जनालस्द्रीन अखवी           | <b>२</b> २  |

288

868

जलार उद्दीन अहमनका विद्रोह १८०, ४४७ —का वस ३४७ जलालकदूदीन कंती, कचहका हाकिम २१, २०२, २२५ जलालस्द्रीन नवरंजी 384-6 3 2 9 ---का चमत्कार --को भविद्यतागी 3 & 5 - 2. 366 ---की सृत्य् --- द्वारा ज्योकी भेंट 3 5 19 कीरो नका जलालडदरीन विद्वोह 9.2 ---का राज्यारोहरा 50 90 — কা ব্য जलाल, काजी, का िद्रीत १२४, 2.5-4, 250, 318, 304 ३०८-९, ३५९ — की पश्चिम - की विजय, शाही सेनापर २०६ 256 जलार्ला - के हिन्दू भोका विद्रोह 466 जलूल बीरमैनिक 205 19:4-15 अलुम, ईदका --यात्राकी सनातिपर 116 ३९५ ज़हार (धार) अहाँवनाह जहाजीका पराजय, बतृताङ्कारा ३५८ भव्, २६५, ३३३ जहार उद्दर्शन जामाताका प्राणदंह, कोलम 331-9 नरेश द्वारा

जामे मस्त्रद, कोलमका ३३ ५-द६ फत्तनकी ३२६-३२७ -- दिल्ली को ४८: -- फंद्रशंनाकी ३२८-९:-- पाक्नोरकी ३२९:-- मंदा पुरको ३१०: -- हेलीकी ३२४ जामेवचंविया जास्त्रसर्वा, कम्बद्धार सरेशा ३०१ ---का वर्तीव, बतुताके साथ ३०८ जियाहदरीन २६,२१३, २२५-हा निर्वायन १५ --- की नियुक्ति भारतादक पर पर २२५ -- की हेड, डाड़ी नोचनका ६५५ ज्यदाकी कथा 90 ज्य पत्त्वन 328-4 जनहरूवी ५३---का पणायन, दिएला स ५३, ९४--का विद्रोह, विनाम ५७ - का राज्यारीहरा १०१ को योजना, पिनुवध वं। ४०, १०० ( महस्मत त्रारक र और 'सम्राद्' भा न्यां (कार ) जेनक 11 तैनतद्वर्यान मुबारक, श्वालियर का का औ 6 W ता, एक नगहका चाना पीन 231

जोन नदी

पक

जोराबर विह. रावडी हा संस्था

जीहर, कविलाकी महिलाओं ਣ 15 罗斯 --- स्याह, अवेन, तथा न्क 13 रामस 44.9 <u>—वंगालके सम्यम्धमें</u> 353 ड 14 रहा डीकदारकी हत्या, दीलता-य.दके 300 इ राकका प्रयन्ध For इक्किमेंस बट, बत्ताकी 350 डायन और योगी 200 डायनोका परीक्षा 31,0 देरे, सम्राट् तथा भमारी है। ट्रांम आना, यतनाके अनु-याया 744,445 होलं, भारतके 220 7 लबकातं अक्रयरी 18 तवकाने नामिशी 45,54 तरमधीरी उन्नटरका 科研で २४३, २९३ तरमी, चीन-पन्नाटका दुत २६५, ३३९ तरावड़ीका प्रथम युद्ध 46

्तरीदा, एक तरहकी नौका 96 तरूपत भवन 253 नाज उद्दोनका इयापार सीलान आदिसं २९० - की निय्किः खम्बायनके हाकिमके पर २०५--की पराजय २१०--के माथ युद्ध, मुक्तिकका २५० तात उन्य भारफान २६७--का देहा। न्त, केटमें १६६,२६८ — की र्कत २६८-की गिरफ्तारी १६६-कं प्रकावध 988 ताजपुराकी यात्रा, यत्नताकी 🗔 ५७७ तातारियोके आक्रात्रण ૭ ફ तारना 90,20 ितरवरी, कोलम नरश 234 --को स्थायब्य प्रशा 3 2 6 २४० तिलयतकी यात्रा, बनुनाकी ंतात<sup>्</sup>की रस्म मुमलम**्नोम**् १२८ ,, बत्ताकी पुत्रीकी सृहयुपर २५९ तुगुलक दुरुना, और खाने खानाका युद्ध ५५, -- का आर्रीभक बूर त्तान्य ९२,--का देशान्त १००, —का विद्रोह ९४, —का पड्-यन्त्र, खुसरोके विरुद्ध ९३,---का सिंहामनारोहण ५५,--की सृत्युक्ता अफवाह ५०,---की विजय ९४ तुग्रसकावाद । 88,84,101

| त्ग्रकः बादका प्रामाद      | 101              | डाक-अधिसारी                    | રય           |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| मुखाय'दकी गानवाली          |                  | <i>दश</i> फन्।                 | 354          |
| बेश्यार्ष् ५३,             | ₹ - 0 <b>-1</b>  | कं नरेशका धर्मास्वतं           |              |
| न्हफ्तुल भक्राम            | 19               |                                | ₹-9          |
| नगःनका वध                  | 156              | काकद्भैन उन सुस्कका हाजि।      | 7 1 9 4      |
| कं आताओं का बध             | 155              | दानकर २३५                      |              |
| नीरा, हाँसीका संस्थावक     | ४२               | दारनल भसन —शास्त्रय-भन्न       |              |
| प्रमायक, क्षरबायक्का जामक  | 3 . 3            | द्वारध्यसः, दिल्हीका सामग्रासः |              |
| ध                          |                  | रा-१ह                          |              |
| थानाके सन्बन्धमे अवृत्र पि | 1 4 3            | दासि गेंका विकाय 💝             | <b>39-</b> 2 |
| और अविदेश                  | 564              | दामीका उपराप्त, यह राकी        | 3 8 4        |
| याल भेजनेकी प्रधा, वर्जी   |                  | ायको माणपता पुर इस             |              |
| के भर २०                   | १४ २५७           | पार्राजी                       | 358          |
| <b>2</b>                   |                  | <b>दिस्ह</b> म                 | 12           |
| वकील, क्रीकाका राजा        | 330              | दिल्ली ४३-४४- सः वताव          | हाता         |
| दोसश्कपर आक्रमण, गानां     | #T 7 5 <b>9</b>  | भव-ोका पुनः व                  |              |
| दर, असका,भिन्न भिन्न समय   | าฝ่าระ           | वाना १०१-का प्राचा             | F 44,        |
| दरमते शहाद्त, दहफसन        | क्               | ४६-६की इमार्ग ४.               |              |
|                            | <b>ξ</b> = ξ = 9 | -को खाला मानेको                | লাস্ত্রা     |
| द्रवार, सम्राटका           | 105              | १०१में रह अलेका                |              |
| —से दश्यारियोका क्रम       | 104 9            | भार और कुलात १८९               |              |
| वस्यारियोंका क्रम, ईदके ज  | <b>3</b> -       | विक्या प्रका, बतुनाका          | Яğ           |
| समें                       | 111-2            | डिस्टरी-प्राथाकी मैपारी, धम्-  |              |
| —,दरबारमें                 | to E ~ 3         | ताकी                           | 9 2          |
| दवाद्यी, सुत्योकी एक धेन   | f 283            | दिक्लीवान्ड सिका 💍 🖠           | 1,14         |
| दम्युआंके साथ कटारता, की   | <b>₹</b> -       | दिस्टी-विजयको निधि 💎 प         |              |
| मनरेशकी                    | 124              | ,, के सम्बाध्य                 | i            |
| दहकाने-समरबन्दी, प्रध      | न                | कांनगहम                        |              |

| दीनारकी भेंट, बतृताको ११३     | नमाज़की सरूनी, तुगुलकके                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| दीपासपुरकी अवस्थित ९१-१       | समयमें १०३,१४४                             |
| दीवानखानेकी सजावट, ईदके       | नर-मांसका आहार २१५                         |
| अवसरपर 1३३                    | नसरतस्याँ नुकंका विद्रोह १४८-६             |
| दुर्मिक्ष १५०,१८९,१५०,२१०,२११ | —की प्रार्थना, क्षमाके लि <b>ए</b> १८९     |
| २८९,२९०-की भयंकरना २१९        | ∽–कोक्षमादान २००                           |
| —कंसमय सम्राट्का प्रवस्थ      | नमस्त्राका वध ।९७–१९८                      |
| 140,543,149                   | नहायस्थी, यस्त्रणा देनेवाला १६३            |
| देविगरिश घेरा २०९             | नाखुदा इलियासका आश्रय                      |
| देवशिरि दुर्ग २९४             | अहरा, स्वम्बायनमें ३०४                     |
| देवनिरि पर आक्रमण ७४          | —कावधा ३०४                                 |
| दंबल देवी ८४                  | नाबोंका परस्वर अभिवादन ३७०                 |
| देवल बंदर १८,१९               | नामिरउद्दान ( अन्त्रमश-पुत्र )             |
| दीलतशाह, मलिक २४३,२४५         | का राज्यारोहरा ६३,६४                       |
| —की मृत्यु १८४                | काबध ६४,६८                                 |
| दौलनाबार २९८-३००              | नासिरवद्दात भोहरा २५८                      |
| कायसायाजाना १७०               | नामिरहद्वरान स्वारजमी १११,२२४              |
| — के विभाग २९८                | नामिरटहान, प्रसिद्ध विद्वान्,              |
| द्रुपक १९३                    | उर्ज्ञनका २९७ <del>का</del> बध <b>२</b> ९८ |
| ध                             | नामिरःहीन (यलवन-युत्र) ६५,३६२              |
| धर्मपरिवतन, कश्यिकाके राज-    | की सन्यु ७१                                |
| कुमारका १७४दहफलन-             | की यात्रा, पुत्रके विरुद्ध 💌 🕶             |
| नरशका २३६,-प्रमको नामक        | —-तथा के≸बादका मिलाप                       |
| दासीका ३४२                    | नामिर । हान बिन मिलक मलकी                  |
| श्रष्ट १९५                    | पराजय २९९                                  |
| न                             | नासिरः हीन्, मभवर-सम्राट् ३५६              |
| नजमव्हीन जिलामी ३०४           | ——का अभिषेक ३५७                            |
| नदरवार १०१-२                  | —कः पलायन, दिरुलीम ३५६                     |

| के पुन्तरं भाइयोंका वध ३५७    | पालम दरबाजा २१६                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| नासिरउद्दोन बाह्यजका सावश १२५ | पीरपाधोकी दश्याह १९                   |
| को साम १२६                    | पोनका जलमग्न होला, <b>बत्</b> -       |
| वामिरद्दोन, सम्राट्का सुमा-   | ताके ३५५-६                            |
| हिव ४३,२४३                    | का नाश, फन्दरीना जाने-                |
| नागिर, काजी,का पलायन,         | वाले ३१४                              |
| मस्राट्के भयसे ३०६            | का प्रस्थान, यतृताके । ३३५            |
| नितासवहीन अन्देरीका अमीर २०३  | पोत, चीन देशके ३३०-१                  |
| पर आक्रमगुपटानीका २०७         | —भारतीय ३०६                           |
| निजासस्दर्शन, बदाजनी ९८-९     | योत-निर्माण, चीनदेशमें १३१-२          |
| দাঁত নহা গ্র্ভ০               | पौतपर आक्रमण, बतृताके ५५८             |
| त्तरव्हर्वान करलानी अध        | पीतयात्राका प्रश्नेत्र, <b>बन्</b> ता |
| नुरत्द्रीन, हनोरका काजी ३१४   | क्षारा इ.इ.इ४                         |
| नीशंस्वाँ सम्राट              | पीतारोहणका समय, कास्ती                |
| स्याय दश्यार १४९              | कटमें ३३४                             |
| क्यायध्यवस्था, कोलमकी ३३८     | पीनोकी सम्प्रणि, जलसम्म 🔧 ३३५         |
| प                             | ध्यायवादी ३६४                         |
| पटानोंका बिद्रोह, दौलता-      | प्राचीर, दिल्ली नगरका ६७              |
| बारके २०६                     | प्राण्याम, नदियोमें ह्वकर ४०          |
| यलन बंदर ३५२                  | प्रामादंड, तसवार छीननेके कारमा        |
| पटार्थीका भाव, बंगालमं ३६०    | ३३९-नारियलको कोरीके किए               |
| परवेतका भायोत्रन, सम्राट्की   | ३१८-९फल स्टानेके कारण                 |
| भेंटके लिए १२१                | 33<                                   |
| —कावध १२२                     | प्रार्थनाकी व्यवस्था १४९              |
| पोड्यवंश ३४४,३५३              | प्रेमियोंकी समाधि २९७                 |
| प्रियनिवास, सागरके ३०२;       | फ                                     |
| —मालावासके ३१०                | फंत्ररीना ३२८                         |
| पारक्रमकी यात्रा, बनुनाकी ४३  | फ्लरवहीन १६२—का भाक्रमण,              |

अलीशाहपर ३६४--के पुत्रका वध ३६४--पर आक्रमण अली-शाहका ३६४ फल्बरबद्धदीन उपमान, काली-करका काजी 3 8 0 फनहःक्ला, सैफाइहदीनका 139,187,183 नायव षत्हाने फीरोजशाही, करोके सम्बन्धम 188 --- दारवल भमनके सम्बन्धमें ६५ फरिश्ता १९,७३-- खुमरोखौंके सम्बन्धमें ४८--इभिक्षके सप्र-यके सम्बन्धमें १५०-१-नद-रवारके सम्बन्धमं ३०१--वंगालके सम्बन्धमें ३६२--वह। उत्तरीन के सम्बन्धमें १७५ --- महरूबद तुगुरुकके सम्ब-म्पर्से १०२, १२०-स्तलके सम्बन्धमें ३६०-माधु संतीमे सेवा लेनेके सम्बन्धर्मे १५५ फरीद उद्दीन, सम्राट्के ŋ6 36-9 फल, भारतवर्ष के 30-3 फवीह बहुदीन -के साथ यात्रा, यमुनाकी १६-७ फाकनोर फास्किया, उपोनिषविद्यालय २२५ फाहियान, क्यौजके सम्बन्धमें २८१ कीरोज तुग्लकका भाक्रमण,
सिन्धपर 1३
फीरोज बदखशानी, कञ्चोजका
हाकिम २८९
फीरोजशाह,हाजिबेंका सरदार१०६
फीरोजा अखगन्दाका विवाह
1३९-४०
फीरोजाबादकी अवस्थित ४६
ख
बगालमें पदार्थोंकी सस्ती ३५९

बत्ना --का भाकमण,जलालीके हिन्द्भों पर २६८ - का आगमन के पर्मे २७८ तथा कसांत्रमें २८० -- का भातिष्य, राजमाताकी ओराये, २१४-६, सम्राट्की औरस २३७, हनोर सम्राटकी ओरसे ३४०--का उपहार, गयास उद्वरीनके लिए ३५३--का पुकाकी पलायन २०२---का गृह निर्माण २५२—का खुटकारा, हिन्द्भोंकी कृदसे २०२-का तट पर छूट जाना ३३५--का दिल्लो-निवास २४८--का दौ-त्य २६५--का पढ़ाब, अजपुरा में २७९ -- का परामर्श, दिल्ली सीटनेके संबंधमें इसनसे ३४० वन्ता (क्रमागत)--

--का पलायन, हिन्द्ऑके मामनेसे २६९--का प्याम बुकाना, मोजेसे पानी खींच का २७५-का धवन्त्र, कृतुत्र मकवरेके संबंधमें २११-२--का प्रयेश, फाकनोरमें ३२२, मंजीरमें ३२३, तथा राज द्रवार में २१२-६ --का प्रम्थान, चीन-के लिए २६५, मालडीपके लिए ३५७,--का बन्दी बनावा जाना २७०--का बुलावा, सम्राटकी भोरसे २६२, तथा मध्वर सम्राट की ओरसे ३४६-का मारतीय नाम २२४---का राज्ञियापन, एक खेतमे २ • २ - ३, गुंबदमें २७३, बीरानगांवमें २७४-का लृटा जाना २६६, ३५८ — का विश्राम, पालमर्से ४३—का वैराग्य २६१—का वनधारम् २६१-२--का सन्कार, जलाल-बहुदीन द्वारा ३६७, फाक्कारि-नरेश द्वारा ६२२ -का स्वागत, कालीकरमें ३३०; गयास-बहुदीन द्वारा ३४०, जालनसी द्वारा ३०७-की अनिच्छा, नौकरीसं २६२-की अम्य-र्थना, मसजदाबाइमें ४२;

वतृता (क्रमागत)

---की अम्वर्धना सम्राट् द्वारा २६३, जालनमी द्वारा ३०७--की उपस्थिति, राजदरबारमें २२७-की कठिनाइयाँ, मक-बरेके प्रबन्धमें २५०, २५५--की गिरफ्नारी, एक इस द्वारा २७० -की जामातलाशी, हि॰ न्द्रओं द्वारा २७५-की द्वासीका न्हामन, ३४३, ३५४-की नियुक्ति, काजीके पद्यर २३१ २३४, मकवांके मुनवलोके पटवर २४९ --की वराजय ३५८ -की पुत्रीका देहामा भीर २१८, २१९--की प्रशंसा, सक्तरके प्रवश्यय २५४--को मार्थना, ऋण चुका-नेक लिए २३७, २४२-३--वी बेहोशी, योगियोंके समन्कार-में २९१ —की भेंट, कवाम रहरीनमं १६, कृतुबरलमुस्कसे २५: महारमा कक्ष फारहसे २०५: योगीय ३११, वियुक्त दायाँमे ३४३, तथा मन्नाट्से २२४;—की मित्रना, जलाक-बद्रदीनके साथ २१;--की मुक्ति, पहरंसं २६१, २०१--२ --की यात्रा, सजोधन

बत्ता (क्रमागत) की यात्रा ( अबीवक्सर ३६, अबीमहर ३२१,अमरोहा २५५, अलापुर २८३, उउजैन २९७, ऋचह २१--२७, कंजीशिरि ३३६, कंद-हार ३०७, कचराद २९२, कक्षीज २८०: कामर ३६५, कालीकट ६२९, ६३९, ३४३, ३५८, कावी ३०७, कोकानगर ३०९, कोल २६७, कोलम ३३७ -३५८, सम्बायत ३०३, ग्वा-क्षियर २८६, चम्देरी २९३, चीन ३६८, जनानी नगर ७, जहार २९५, जुरफसन ३२४, ३४३, तस्ययः २६५; दहफत्तन ३२५, **३**४३, दौलताबाद २९८; नदर-वार ३०१, पत्तन ३५२, फेर्सी-ना ३२८,३४३: फाकनीर ३२१. ३५३, बंशाल ३५९: बयाना २६५-६६ बरोन २८७, युद्रपत्तन ३२०, ३४३, बेश्मद्वीप ३०८, मक्कर २०, मंजीर ३२२, ३४३, मभवर ३४४, मनरा ३५४, मरह २८३, मसज्दाबाद ४२, मालद्वीप ३४४, ३५९, माला-बार २६२, ३१६, मुख्तान २२, मोरी २८२, काहरीनगर १७, ६८, ब्रजपुरा २०९; शास्त्रियात बतृता ( कमागत ) की बात्रा क्षेत्र स्ट्रापुर २१०, ३४१, सरस्वती ४१, सागर ३०२, सुनारगाँव ३७०; सैवस्तान ८, हमोर २६२, ३४०, ३४३, ३५८, इवनक ३६९, हाँसी ४१, हेली ३२३, ३४३. )

बत्ता (कमागत)

को युक्ति, ऋण चुकानेकी २३८ --१-की विजय, शत्रु पोर्तोपर ३५८ -- की विरिक्त २६१ -- की संपत्तिका अपहरण ३४३---की समुद्रयात्राका आरंभ ३०८-की स्त्रीका देहास्य ३४३---कें भागमतकी सूचना, सम्राट्की ४२-३-के जिम्मे अमानतक रुवयं २५८-९--कं हूचनेकी अकवाह २००-कं पुत्रका जन्म ३५९--के पातका जलमध होना ३४५-के पोतेपर भाकः मरा ३५८-के प्रति उपकार, मित्रोंका २५९-के रोग प्रस्त होनेकी मिनिद्धि २५८ - के वध की आजा दलपति द्वारा २०० सम्राट् द्वारा १४४--के वियुक्त साधियोंका भागमन ३४८--को अङ्खन, दिल्ली स्रोटनेमें 219

---को आदेश, लेनेका २५१—तथा राजधानी में रहनेका २४९-को खुगे की भेर, जनालग्दर्शन हारा ३६७---को ्रान, यम्राट्र की भोरमं ३२२,२२१,२२७, २३४,२५१ -- को दावत, सक-यलकी ओरसे ३०५-६--को दिहली लौटनेका आदेश २५५ -को भेंड, योगी द्वारा दीना-रकी ३११,३१३---हारा अदा-यसी, अमानतको रकमको २५५ --- द्वारा अधाका निवृत्ति, सर-मोकं वसाम २७३- द्वारा स्गंकी भेट, मानसा-नरेशको ३६८--९ ---हाश वधका नियंव, एक का-फिरके २८६--पर आक्रमग, हिन्द्भोंका ३५,२६९, ३५८--पर लकाजा, उत्तमखाँका २३६-पर द्या, वधिककी २०१—पर पहरा २६०---पर महामारीका आक्रमण ३५०--पर मक्ट, माथ खुटनेक कारण ४६९-४०८ बद्र, आलापुरका हाकिम 264 ---की बीरता 264 --की हत्या ₹64-5 -के पुत्र और जामाताकी हत्या २८६

वतृता (क्रमागन) ---

बदरहदीन फस्माल 75 बदरउद्दीन, मंजीरका काजी वद्रव्हदीन, नामिरवद्दीनका बदरंचाच, हजार समृतके म-स्वस्थ्रम वदाजनी ३--- विहास्मानि सम्बन्धमें ८३-४-- द्मिश्रके सम्बन्धम १५०, १८५— दीलताबादके वस्त्रमधर्मे १७० -- वहाउद्वरी-नके सम्बन्धमें १७५-- वधके यम्बस्यमे वयानाका पतन 3-4-8 बरती, खमरो खांके मम्बन्धमें ८८ —बहारदूरीनक सम्बन्धमे धरपरहका आध्ययहान, होशं-गका 164 वरीद यर्गन वज्जनको आरंभिक अवस्था ६६-८ -को पदान्तीत ६८--की सृस्य ६९ (गयामस्त्रुत्तान भी इंक्लिए) बद्धोत्रग वहराखदेव ६५०--भा भाकास्ता, सभवरपर ३५०---की पराजय तका वज ३५२--पर आक्रमय गवास-उह्नदीनकः ३५१

|                        |             |                        | 0-           |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| बह्छाङ सेन             | ३६३         | बुरहान बतुदीनका मर     | *            |
| बस्तियाँ, मालावारकी    | 316         | का                     | 366          |
| बहजादका वध             | 308         | बुरहान उददीन, शैख      | 3 8          |
| बहराइच                 | 199         | बेरम द्वीप             | 306-8        |
| यहराम, गज्नीका शासक    | 923         | ब्राह्मणोंका आदर, बुद  | पत्तनमें ३२८ |
| बहस्रोल सोदी           | 13          | भ                      |              |
| बह्लोली विका           | 13          | भक्तर                  | ₹0           |
| बहादुर, मलिकका वध      | 343         | र्भावष्यद्राखी, नामिर  | बद्दीनके     |
| बहादुर बाहका ठाधिक     | ार,         | सम्बन्धमं              | €.2          |
| उउनेन पर               | २९७         | भारतमें भार-वहन,       | २५८          |
| बाँमके वन              | २२२         | भारतवर्षके अनाज        | ३३-४−के      |
| कावर                   | 13          | फल ३०-३३               |              |
| —गैडेके सम्बन्धमें     | 4           | भॅटका <i>ब्यवसाय</i> १ | ्र-की        |
| —नीलोंक संबंधमें       | 949         | भावश्यकता,             | सम्राट्से    |
| वायजीदी, मनीपुरका हावि | म १३९       | मिलनेके लिए १          | ०५—की        |
| बारगाह ३३              | 3, 114      | बस्तुर्णे, सम्राट्     | के लिए       |
| बिजनीर                 | २५५         | 904-8, 904             | .,918-       |
| बिटरकोट १८४-का घर      | 1 169,      | देनेकी विधि १९         | o            |
| २०१पर अधिकार,          | -16         | भीजन, राजप्रासादका     | 119          |
| लीशाहका २०१            |             | —,विशेष                | 119          |
| बिलादुरी               | २३          | —,माधारण               | 116-20       |
| बुद्रपश्चन             | 120-6       | भोजन-विधि              | 20,26,396    |
| —की मस्जिदके प्रति हि  | न्दु-       | —मभवरकी                | \$80         |
| ऑका भारत               | <b>३</b> २८ | —हनोर नरेशकी           | ३१५६         |
| बुरहान उद्दीन          | २६          | भोज, राजा              | २९५          |
| ,, धर्मापदेशकका दान    | 126         | मोज, वलीमाके बाद       | का ३५४       |
| -को निमंत्रख, भारत     | प्राने-     | भोज्य वदार्थ, साधार    | मा मोजन      |
| <b>4</b> 1             | 196         | à                      | 314-40       |

म मंजीरका स्थापारिक महत्व ३२२ मध्यरपर अधिकार, काष्ट्रका ३४४ ,, पर भाकमस्म, बलालदेवका ३५० मअयुमी नवारीख 21 मकवल निलंगी, खश्वायनका P-805 शासक ., की दावन, बतृनाकी ३०७-६ मबदुमें जहाँ, मझाटकी माता २६, ४२, २१३-की ओर-से आतिथ्य, यतनाका २५३,२१४ -- की ओरसे बत्तनाकी स्त्रीका २२० मजदूर, किरायेके २४०-१,३१८ मन्द्र उद्दर्शनको दान \$ 50 मनग ( मदुरा ), 3,45-4 मदिरायान 308 ,, का दड २५८, ३०२ समकी, बत्तनाकी दासी क्षेत्रक सरह नामक नगर 262 मरहरा खियाँ, दीलनावादकी २९९ मरहर्द, नहरवार के मरहटोका खाद्य पदाथ, नदर-वारके ३०१-२--का विवाह संबध, नद्शवारके 308 मलिक अलगी-मलिक काफुर देखिए। मस्कित्रलम्द्रमा # 5 A मस्बिक्डलतुः आर् ₹ ०९ मिक्क उस हकमाँका विद्रोह ३०४ मलिक कबला मिकक काफूर महरदार ७९,० ९०,३५१--का वध 9,6 मलिकजाउह निरमिज़ी २२६ मिलिक जादा ₹ € मलिक दौलनशाह २४३,२४५ मलिक नकवह १७८, १७५ मलिक नमरत हाजिब मलिक नाविरका युद्ध, गाज़ीं के माथ 239-66 मलिक समुक्त बुगुरा 348 मिलक शाह, सम्राट्का दास १९१ मलिके नामिर, मिश्रका विजेता सनिके स्वीरका वध २६६---की करना वहद मशकाल, कालीकटका परिदा धनवान् मसङ्का वध ममकद्वादकी यावा, बसुना 83 सम्बद्ध ₹ ₹ मनालिकारल अवसार ३, ११, ४६--अमीरों ही श्रेगीके सम्बन्धमें ११०-तीलोंके सम्बन्धमें १५० -- उरवारके सम्बन्धमें 114 -दासियोंके सम्बन्धमें १२१

| मसास्त्रिक रूल भवसार (क्रमानत)                               | मीरदादका पद २२९-२३०                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —रतलके सम्बन्धमें ३६ <b>१</b>                                | मु अजन इद्दीन, रनियाके भाई,                                                                                              |
| सदरेजहाँके सम्बन्ध में २२५                                   | का वध ६२                                                                                                                 |
| पद्माट्की आखेट यात्राके                                      | मुअज्जाउद्दरीन केङ्गवाद ३६२ का                                                                                           |
| सम्बन्धर्मे २४०—सिक्के                                       | राज्यारोहण ७०-का मिलाप,                                                                                                  |
| सम्बन्धमें १३                                                | पितासे ७१ - का वध ७२                                                                                                     |
| सम्बन्धर्मे १ <b>६</b><br>ससुद् <b>लां</b> का वध <b>१</b> ५३ | का सुशायन ७२                                                                                                             |
| -की मालाका संगमार १५४                                        | मुईनउहदीन २८१                                                                                                            |
| मस्जिदका सम्यान, हिन्दुओं                                    | सुईनउहरीन २८ <b>१</b><br>सुकृषिल २०४-५                                                                                   |
| द्वारा ३२८                                                   | —का युद्ध, ताज <b>उद्दीनके</b>                                                                                           |
| मन्त्रिहें, इडनदीनारकी ३२५,३२७                               | माध २१०                                                                                                                  |
| महमृदका देहान्त ९९,१००                                       | —को पराजय २०६                                                                                                            |
| सहाभागत, कामरूके संबंधमें ३६%                                | मुर्गासब्द्वदीनका दिवांतन । १४५                                                                                          |
| महासारीका आक्रमण, बलुता पर                                   | मुज़फ्फ़र, बयानाका हाकिम २६६                                                                                             |
| ३५७ — , मतगर्मे ३५४-५ —,                                     | मुदाओंका वर्षा, यन्नाट्के राज-                                                                                           |
| शाही सेनामें १८४,२५९                                         | धानी प्रवेश पर २२६                                                                                                       |
| माकॅपिको, कुरुना जातिके                                      | मुफ्ती, वधाजाके निर्णायक १६२                                                                                             |
| संबंधमें ९१                                                  | सुशारक, अर्थार २६,२२६                                                                                                    |
| — , सभवरके सम्बन्धमें १८०                                    | मुबारकर्षां, सन्नाट्का माई १४८                                                                                           |
| मालद्वीय पर आक्रमण ३४८                                       | सुवारकशाह २६,२२६                                                                                                         |
| मालव जाति १८३                                                | मुलतान २२<br>मुल्कडल हुकमौ २०५                                                                                           |
| मालाबार ३१६-०-की भाषादी                                      | मक्कडल हकर्मी २०५                                                                                                        |
|                                                              | .a 2 .                                                                                                                   |
| ३१/-की शासनस्यवस्था ३१८                                      | सुवलवान यात्री, मानावारमें ३१७                                                                                           |
| के नरेश ३१९                                                  | सुवलवान यात्री, मान्तावारमें ३१७<br>सुवलमानी और हिन्दुओंका पारस्य                                                        |
| —के नरेश ३१९<br>माइकका प्रयस्त, विजनस्वीक                    | मुवलबान यात्री, मानावारमें ३१७<br>मुवलमानी और हिन्दुओंका वारस्य<br>रिक सम्बन्ध २२२,३१७,३२३                               |
| के नरेश ३१९<br>माहकका प्रयस्त, विजरखाँक<br>सिंग् ७९          | मुवलवान यात्री, मान्तावारमें ३१७<br>मुवलमानों और हिन्दुओंका वारस्य<br>रिक सम्बन्ध २२२,३१७,३२३<br>का भभाव, बुदयस्तमें ३२९ |
| — के नरेश ३१९<br>माइकका प्रयत्न, विजरखाँक                    | मुवलबान यात्री, मानावारमें ३१७<br>मुवलमानी और हिन्दुओंका वारस्य<br>रिक सम्बन्ध २२२,३१७,३२३                               |

| तथा मालाबारमें ३१९—             | मौलवियोंका तथ, सिन्धु           |
|---------------------------------|---------------------------------|
| से भेदभाव, हिन्दुओंका ३१७       | निवासी १६०-२                    |
| मुस्तमयरिया, बतदाद की एक        | को यन्त्रमा, नहायन्दी           |
| पाठशाला १३६                     | द्वारा १६१                      |
| मुहरूप्रद उरियाँ २७२-८०         | য                               |
| मुहम्मद गोरी २८१                | यहादी लोग, कंत्रागिरिकं ३३६     |
| मुहस्भद् नुग्लकका आवरण १०२-३    | यात्राका प्रवंध, मालावारमें ३५८ |
| —का बतांव, विदेशियोंके प्रति    | को निधियाँ ५६५                  |
| ४की कटोरता १५३की                | —की सुविधा ८२-३                 |
| क्षमाप्रार्थना, गयामबद्दीनसे    | यात्रियोंका हुबना २००           |
| १३४—की दानशीलना १२०             | यासियोका अहनकाय २८८-९१,         |
| —कं न्यायमियता १४६-७            | ३११-२का वश २९६                  |
| —की राज्यसीमा २ <del>—</del> के | —का सन्कार, सम्राट द्वारा       |
| लिक्के १६,१२—यर दोषारोप         | २८८के प्रथम दर्शन,              |
| १४६-० ( 'सम्राट्' और 'हन-       | वनृताको २९३                     |
| हकाँ भी देखिए)                  | योगी और हायन २८८,३९२            |
| सुहरमद दौरो, ईराकका ब्यापारी अ  | योगी, मजीरका २५८                |
| मुहरूपद नागीरी, हनीरक ३१३       | ₹                               |
| मुहस्मद व्यादादी, शेल ९         | रक्त र्रक १२                    |
| मुहस्मद बिन नजीव १८३            | र अब बहकहै १८६                  |
| सुहरूतद् विन वैरम, वरीनका-      | रिजया ६२-४                      |
| हाकिम २८७                       | रतन्त्र, भारतीय ५१७–१८,३६०      |
| मुहम्मद् ससमृदी बगालके          | रख, सेवम्सानका हाकिम १०,१४      |
| सम्बन्धर्मे ३६०                 | राजकस्थाओका सुत्य समा           |
| मुहस्मद शाह बन्दर ३३७           | वितरमा ११%-१६                   |
| सृतककी सम्यति, सुदान तथा        | राजदरबारमें बतुनाकी उप-         |
| पुरफलनमें ३२५                   | स्थिति २२७                      |
| मौरी २८२                        | राज्ञद्वत, चीन सम्राट्का ३९३    |

| राश्रधानीका परिवर्तन            | 900.9         | सलमश्—अस्तमशा, दी               | खिए         |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| राजभवनके द्वार                  | 803-4         | लाट, दिलीकी                     | 89          |
| राजमानामं भेंट, बतृत            | गकी           | लाहरी                           | 15,16       |
| स्त्रांकी                       | <b>२२०-</b> १ | लाहौर-विजय                      | 46          |
| राजा, मालावारके                 | ३१९           | लिकाइस्यादेन                    | 93          |
| राजाओंका पारस्परिक सम्ब         | ान्ध,         | ्लला, फाकनीरका नी               | सेना-       |
| मालाबारकं                       | 219           | ध्यक्ष                          | <b>३</b> २१ |
| राजाशाकी नामीली                 | ३४८-९         | ৰ                               |             |
| राज्य-सीमा, गुहम्मद             | तुग-          | वंदनाका क्रम, ईंट्केट           | रवारमें ११४ |
| स्रकती                          | 2             | , सम्राट्की                     | 906-9,998   |
| रामदेव, मजौर-नरेश               | ३२२           | बंदियोंकी गुफाएँ,               |             |
| रावड़ीका चेरा                   | 358           | दुर्गमें                        | 291-99      |
| —पर अधिकार, गोरीका              | १ २८४         | ्वकील, चीना पौतका               | ब्≅२        |
| रक् भारमकी समाधि                | २३            | वगसर्गामह                       | 18          |
| रुक् वहीन शै <b>स,</b> मुलतानका | 1 10,900      | वजीस्की अभ्यर्थना, वं           | गालके १३३   |
| को जागीरका द्वान                | 100           | वतसामूमा, कन्नीजवं              | ध्यन्य-     |
| रक्रददीनका वध                   | ६२            | स्थमं                           | २८०         |
| का सिष्ठावनारोहण                | € 3           | वधस्थान, दिल्लीका               | 108         |
| की पराजय                        | ७२            | वध्र और वरका मिला               | व १४१–३     |
| रक्उद्वरीन करेशी                | 9.1           | की सवारी                        | 185         |
| <b>रक्</b> शद्दीन, शेखडल शस्यू  | खका           | ्वनार, <mark>सोमरह</mark> जानिक | सरदार       |
| लुटा जाना                       | 148           |                                 | 10, 13, 18  |
| का सम्मात                       | 158           | वस्य अन्तुओंका उपद              | व, बरी-     |
| रंगमाही                         | ۷,۹           | नर्मे                           | २८७         |
| ल                               |               | बर-वधूका मिळाप                  | 181-85      |
| ल <b>स्वनी</b> ती               | 252           | —की संवारी                      | 185         |
| पर आक्रमण, मुनई                 | म का          | बरनगल पर अधिका                  | र, शाही     |
| तथा शेरमाहका                    | 343           | सेनाका                          | 3 3 4       |

| वस्तीमाका भोज १३९,२५४        | शम्पवद्वदीन कुलाहदोज़का             |
|------------------------------|-------------------------------------|
| वहा इद्वरीन गशतास्य, कविला-  | भाश्रयप्रहण सम्बायतमे ३०४           |
| नरंशकी दारगर्मे १७३ — का     | कावध ३०४                            |
| इनकार, भक्तिकी शपथसं १७३     | शक् दीन वदस्त्रशानी, अस             |
| का वच १७६का समर्पण           | रोहेका अमीर २५५                     |
| १७५-की दुर्दशा, रनवासमें     | श्रीर भंजीत सम्मारका                |
| १७६की पराजय १७५              | भरगंबा ३५७                          |
| वारिका-निर्माणकी चाल,        | ्रारंभके पालनमें कड़ाई १८३,१४८      |
| हिन्दुओंमें २७२              | शरफ जहांबर आरोप, दस                 |
| बारंगल विजय ९७               | यतस्य दीनारका २८१                   |
| वास्त्रेव, फाकनीरका राजा ३२५ | वार्णः अलगुणक २३२                   |
| विक्रमादित्य २९७             | अत्र, बन्न कियं गयं मनुष्योक्षे १८८ |
| विक्रयनिषेश, हुकानाम ३२०     | बाहर उस्त्याका पत्यायम 👤 🐧 ९ ५      |
| विदेशियोंका सन्कार ४,१२०-१   | का पहणस्त्र १९०                     |
| क <b>भागमनकी</b> स्चना २     | शहाय <i>न</i> द्दोन, गाजरौनी २२६,   |
| विधवा, तिन्द्र ३८,३९         | \$\$0,\$3°                          |
| विवास, ईद्यं भवसम्बर्ग । १६  | —का पलायन १२२                       |
| वेश्याण्, तस्याबादकी ३००-१   | का नेयारी, भेंटके लिए। १२१          |
| व्यापारी, कॉलमकं ३३७         | की मेंट सम्राटमं १२६                |
| ब्रजपुरा २८९                 | —की सम्यक्तिका विनाश १२३            |
| হা                           | को इनाम, यम्राट्की                  |
| शम्मश्रद्भदीन अल्डनमशकः आचः  | ओरसे १२२-३                          |
| रख ६०                        | —को दिक्सी-प्रयेशको                 |
| का राज्यारोहरा ५९,६०         | आज्ञा १६२                           |
| की न्यायस्यवस्था ६०-१        | काहाबउद्दीन द्मिशकी ३               |
| शस्पनद्दीत अन्द्रगानीको      | शहाबदहरीन, बंगाल-नरेश ३६२           |
| दान १२३                      | का वध ३६२                           |
| सम्मवद्रदीन इमाम २९४         | शहाबदद्दीन, शैलका अनशन, १५८         |

| शहाबबद्दीन शैख (क्रमागत )<br>का इनकार, सम्राट्की सेवा | शेख अलाउददीन ५५<br>शेखजादह अस्फहानीको गिर- |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| से १५५का बुलावा दर-                                   | फ्तारी ३०५                                 |  |
| बारमें १५७-का वध १५९,                                 | —का पलायन, बन्दीगृहसं ३०५                  |  |
| २६०-२६१—का सम्मान १५६                                 | शैक महस्मद नागारी ३१३                      |  |
| की गुफा १५६को इड,                                     | शेख जादह नहाबन्दी १६१                      |  |
| दाढ़ी नोचनेका १५५को                                   | शैल फलर-उद्दरीन ३३९                        |  |
| याननाएँ १५८-९                                         | शेख सहसूद ५४                               |  |
| शहाबुददीन, सम्राट, का बन्दी-                          | शेख महम्मद बगदादी ९,१०                     |  |
| बनाया जाना ८२-का राज्या-                              | शैदाका वध ३६५                              |  |
| रोहगा ८०-का वधा ८५-की                                 | —का विद्रोह फबर उददी-                      |  |
| राउपच्युति ८२                                         | नके विरुद्ध ३६४                            |  |
| शादीसाँका भन्ना किया जाना ८१                          | —का समर्पण ३००                             |  |
| —का वधा ८५                                            | शेफ बहुदीनकी पोशाक १४०-४१                  |  |
| शाफई पंथ ११३                                          | शैवानं, सैवस्तानका स्वतीव ९                |  |
| शालियात नगर ३४३                                       | श्वेत टंक १२                               |  |
| शालियात वस्त्र ३४३                                    | ष                                          |  |
| शासनव्यवस्था, मालावारकी ३१८                           | वर्यन्त्र, काकूरके विरुद्ध ८१              |  |
| शाह अफगानका विद्योत २०४                               | कैल्भगेडे विरुद्धः ६१-३०                   |  |
| शाही सना की पराजय, जलाल                               | स्वॉजा जहाँके मौतेका १८१                   |  |
| उत्तांनदारा २०६—की बर-                                | स                                          |  |
| बादी, हिमालयमें १७८-८०,                               | संग्रवास्का दंड १५४                        |  |
| २५७—में मही १ <b>७</b> ९—में                          | संजर-नायब-का वध ७९                         |  |
| महामारी ,८४,२५९                                       | संदापुर ३१०की विजय १९८,                    |  |
| शिभुपाल २९४                                           | ३१०,३१६, ३४२,३४३—पर                        |  |
| श्रसेन, स्वालियर दुर्गका                              | भाक्तम्या ३४१                              |  |
| निर्माता ८६                                           | सभादत, अञ्चउद्वर्गनका सेना-                |  |
| शेरशाष्ट्र १३                                         | नायक २९४                                   |  |

सईद, मकदशोका धर्म-वार्म्श 378 स्रती-प्रया 3-6 —के सम्बन्धमें अबुल फड़क 🏮 ६ मती होनेकी विधि 39-80 वदगावाँ 381 यदगावकि सम्बन्धमें भाइने अक्षरी 359 सदर उदर्शन कोहरानी 414-E मदर उद्दीन शेखको जागीर 7'9 9 महरेजहाँका पट 228-4 सदी, भी आसींका समृह 229 मध्य महस 992 समाधियाँ, दिख्लीकी 43-8 समुद्रयात्रा, बन्ताकी 306 ममार्का आदेश, बीन यात्रा सम्ब-र्म्या २४८--का गगा-तट-गमन १८९--का गंगातर-वाम, महा-मारीके कारगा 350--351 दिस्ली-भागपन पहाल, मःगर्मे २४२-का प्रबन्ध वृभिक्षके समय २११-का राज-धार्ना-वर्षश २२६-का हमला, ऐन-इल्सुरुकपर १९२-३--की भारवेट यात्रा २४०-२-की बस्यर्थमा २८, २२३-४ - की कृतज्ञना, विदेशियोंके प्रति २१७-८-की मक्ति, कुनुबद्धी-

न और अपकी स्त्रीके प्रति २४९ -की भेंट, चीन नरेशके किए २६४-की मृत्युकी अफवाह १८५,१८७-८-की जलाल उद्गरीनकं विरुद्ध २०७-८ —की यात्रा बप्तराह्य की १०० -की यात्रा, मभवरकी १९६, २४८-की यात्रा, बिन्ध् देश की २६३ - की बंदना ४,१०८, २१३, २१५---की मवारी २४१-२--को गालियाँ, पश्रीमें १७० --को भेट, केंट और इन्द्रवेकी यमुना हारा २४५-७--को भेंट धीननरंशको २६३-- सं भेट, ब-तुताका २२४---में यन्धि, पहा-वियोका १८० (जनसमां श्रीर म्हन्मद त्यालक भी देखिए) स्टबर अहमर, मा स्रयद् ह्वाहीसकी बगावन 🔐 কঃ নাম 166 सर्यमा वश 13-4 सरहानदी 199, 346-3 सरतेज, सिन्धु देशका असीर -की विजय कैया समीपर १४-१५ सरशाई नामक वृत्ति सरसरी, बगदादका धर्मशास्त्री सरस्वतीकी यात्रा, यनुनाकी

| सागरिंडग्गी              | 343         | —के सनी व <b>स</b>       | 800  |
|--------------------------|-------------|--------------------------|------|
| सागर नगर                 | ३०२         | सुका सम्प्रदाय           | २३२  |
| माधुओं का सम्मान, फला    | ट           | मुकतान गोरीकी परात्रय    | 46   |
| हदीन द्वारा              | 300         | मुखतानपुर पर अधिकार गं   | ोरी  |
| मं सेवा                  | que         | का                       | २८४  |
| सामगी, कालीकटनरेश ३२९    | , 1111      | मुलेमानका पलायन          | 63   |
| सामरीकी हमारचें          | 308         | —का वर्ताव, भलाबद्ददी    | नके  |
| सालद्व मुहम्मद् नैशाप्री | 345         | प्रति                    | 3-60 |
| सालहबली भलाह,मुह० उ      | रियाँ       | सुलेमान सफदो, सीरिय      | কা   |
| मिश्रदेशीय               | २७९         | पोताध्यक्ष               | ३३३  |
| मालार मसकदकी समाधि       | १९९,        | सूर्य-पूजाका आर्भ        | ₹\$  |
| २०                       | ०, २६०      | सूर्यमन्दिर, मुलतानका    | ₹\$  |
| सिषपर आक्रमण             | 13, 84      | —कं सम्बन्धनं बिला       | दुरी |
| सिंघु देश                | 3           | भादि                     | ₹    |
| सिंधु नदी                | 3           | मुली, कोलमके ब्यापारी    | 330  |
| सिंधु प्रान्तका विद्रोह  | 3-608       | सेहरा                    | 181  |
| सिकंदर                   | 1           | मैनिकॉका बध              | 148  |
| —का आक्रमण, भारतपर       | 43,88       | सैफउद्वरीन गद्दराका औद्  |      |
| सिका दिक्लीवाल           | 11-5        | का दिल्ही-निवास          |      |
| —, बहलोली                | 3.5         | का निर्वायन १४५          | ,    |
| हश्तगानी                 | 18          | सम्राट्की यहिनके सार     | -    |
| सिक्के, भारतके           | 586         | ४०की जागोरें १           |      |
| विक्के, मुहस्तद तुवसक्के |             | क्षमादान १४६ —को र       |      |
| मीरी                     | 48          | —हो दान १३९—पा           |      |
| स्ंबुल, इन्नबतूनाका दास  |             | योग, हाजिमको पीटने       |      |
|                          | •८, ३३३     | सैर-वरु-मुनासरीन, धन्देर |      |
| की सृत्यु                | <b>३३</b> ५ | यम्बन्धर्मे              | 568  |
| सुनार गाँव               | 3.00        | सेवस्तान                 | 4    |

मैबस्तानका घेरा, मरतेज हारा १५ योमरह जानि 9, 38-4 क्रियों और दासियोंको युद्ध या-न्नामें साथ रखनेका निषेत्र १९३ स्त्रियोका पहनाया, हनोरकी ३१४ स्थल मागर्भा यात्रा, कोलमकी ३३६ स्याह टक 93 स्यगञ्जार 168 ₹ हरर, जुरफननके सर्वधमें ३२३----दहफलनके सर्वधमे ३२५, —लाहरीके सम्बन्धर्मे 36. ---हेलांके सम्बन्धमें 333 हक्षेत्रन्दर, फाकनीरका आयात 事事 3 3 3 इत्रस्त स्वितर व इत्रस्त इतिः याम नासक मस्जिद ३०९ हजार सत्न १०४, २१२, २२९ ,, नाम पहनेका कारणः १०६ हज्ञाञ्ज खिन युम्फ हनोर ३१२, ३१४-- का खाद्यपदार्थ ३१६-की म्बियाँका पहनावा ३३४---पर अधिकार, ईस्ट-इंडिया कपनी आदिका ३१२ हर्मादा बातू वेगम 148 हलाल, बत्नाका दःस **३३३** इंस्काओका विद्रोह 163 ,, की पराजय 163

हश्तगानी मिक्का 18 हमनवर्ता, हेळीकी जासेमस्त्रि-द्का कोषाध्यक्ष \$ 58 हमन शाहका विद्वीह 286 हमन, हनार-मम्रादका पिता 310 हाँसीका यात्रा, बन्ताकी ,, की ग्थापना 83-5 हाजी गायन 114 --का वधा १२९--को दान ५२८ हाथिया द्वारा वधकार्य १०५, १८२ दिद्यतको भवस्थिति । हिंदुओं और मुयलमानींका पारस्परिक सम्बन्ध २१२,३६७, ३२३---का आक्रमण, यनुता-पर ३५-का मुयलमानीस भेदभाव ३१०--क क्ठोरता, सभवरतरंश की इं ४९,५० हिन्दू व्यापारी, दीलनाबादके २९९ हिमालय १७८, २५७ हिमालयके पर्वतीय राज्यपर चढ़ाई हुएन् संग कस्रोजकं सर्वधर्मे ,, की भारतपात्रा हुसैन, धर्मशास्त्री 358 @ ह्मेनमलान, फाकनोरका हृद्का वच १६५--का सम्मान, सम्राट् द्वारा 3 £ 5-R

| हुद (क्रमागत)                     | हैदरीकी प्रसिद्धि     | 350           |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| की अभ्यर्थना, दीलतावादके          | हैंदरी माधु           | 140, 210      |
| मार्गमें १६३ — की शिकायत,         | हैयतउद्दला हम्रुलफलकी | 224,226       |
| मम्रार्मे १६४                     | ्र, की नियुक्ति, रसूर | <b>उदारके</b> |
| हुरनतव, बत्ताकी स्त्री १८७        | पदपर                  | ₹30 \$        |
| हेनरी इलियट, सर १४                | होशंगका विद्रोह       | 964           |
| हेस्री ३२३ —की पवित्रता, हिन्दुओं | "की क्षमाप्रार्थना    | 166           |
| और मुमलमानोंकी दृष्टिमें ३२४      | होज, दिस्सीके         | 45            |
| —का व्यापारिक महत्व ३२४           | होते खाय              | પર્           |
| हैदरीका वध १६७-८, २०८             | होते शमशी             | 45            |

## बोर मेवा मन्दिर पुन्तकालय